# THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973<sup>1</sup>

[Act No. 10 of 1973]

# As Amended by

U. P. Act No. 29 of 1974, U.P. Act No. 21 of 1975, U.P. Act No. 5 of 1977, U.P. Act No. 12 of 1978, U.P. Act No. 15 of 1980, U.P. Act No. 10 of 1982, U.P. Act No. 25 of 1982, U.P. Act No. 10 of 1982, U.P. Act No. 18 of 1984, U.P. Act No. 9 of 1985, U.P. Act No. 15 of 1986, U.P. Act No. 19 of 1987, U.P. Act No. 19 of 1987, U.P. Act No. 9 of 1988, U.P. Act No. 26 of 1989, U.P. Act No. 1 of 1992, U.P. Act No. 5 of 1994, U.P. Act No. 20 of 1994, U.P. Act No. 1 of 1995, U.P. Act No. 14 of 1995, President Act No. 4 of 1996, U.P. Act No. 12 of 1997, U.P. Act No. 18 of 1997, U.P. Act No. 20 of 1998, U.P. Act No. 10 of 1999, U.P. Act No. 10 of 1999, U.P. Act No. 20 of 1999, U.P. Act No. 1 of 2004, U.P. Act No. 6 of 2009 and U.P. Act No. 1 of 62000.

An Act to amend and consolidate the law relating to certain Universities.

<sup>2</sup>[It is hereby enacted as follows:]

# CHAPTER I

#### PRELIMINARY

- Short title, commencement and application.—This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in Gazette, appoint and different dates may be appointed in relation to different existing Universities and references to commencement of this Act in relation to an existing University shall be construed as the date on which this Act comes into force in relation thereto.
- (3) In its application to the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya (which after the coming into force of this Act in relation to that University shall be called the Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya), the State Government may, <sup>3</sup>[from time to time] by notification in the Gazette, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

Vide Notification No. 2978 (2)/XVII-V-I-170/72, dated 2 September, 1973.

<sup>2.</sup> Subs. U.P. Act No. 29 of 1974.

<sup>3.</sup> Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975 (w.e.f. 2-5-1975).

# उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973

(अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) (अग्रतन यथा संजोधित)

1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1975 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1977 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1978 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1980 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1983 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1985 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1988 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1989 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1992 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1994 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1995 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2004 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2009 का उ० प्र० अधिनयम संख्या 15, 2009 का उ० प्र० अधि

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम

2[इसं एतदद्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।]

# अध्याय ! पारम्भिक

- सिक्षिस नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नाम से जाना जा सकेगा।
- (2) यह उस तारीख को प्रभाव में आयेगा जिसे राज्य सरकार गंजर में अधिस्वना द्वारा नियत कर सकेगी और भिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भिन्न तारीखें नियत को जा सकेगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के लिए सन्दर्भों का उस तारीख के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा जब यह अधिनियम उसके सम्बन्ध में लागू होता है।
- (3) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, (जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, सम्मूणांनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा,) के लिए उसके उपयोजन में, राज्य सरकार <sup>7</sup>[समय-समय पर] गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में सारांत को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरणों को कर सकेगी जैसा परिस्थितयों में अपेक्षा को आये।

देखें : दिनांक 2 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या 2978(2)/XVII-V-1-170/72।

 <sup>1974</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्योक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

वर्ष 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्त:स्थापित (2-5-1975 से प्रभावो)।

(4) (a) In its application to the Kashi Vidyapith after it is established as a University under sub-section (2) of Section 4, the State Government may, by notification in the Gazette, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

(b) 1[\* \* \*]

#### COMMENTS

Construction of the Act.—If two construction of a particular Regulation are possible, it is not expedient for the High Court to reverse a devision of an educational authority on the ground that the construction placed by the said authority on the relevant regulation appears to the High Court less reasonable than the alternative construction which it is pleased to accept. It was held that the High Court should interefere with them only when it thinks, it must do so in the interest of justice. Principal, Patna College v. K. S. Raman, A.I.R. 1966 S.C. 707.

If there is a conflict between the ordinances and regulations, the ordinances will prevail and the regulations must stand out. Aligark Muslim University v. Nadir Raza Naqvi, 1978 Labour and Industrial Cases 991; Akshaibar Lal v. Vice-Chancellor, A.I.R. 1961 S.C. 619.

- 2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires:
  - "Acadamic Council", "Court" and "Executive Council" means respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University;
  - "Affiliated College" means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of that University;
  - (3) "Area of the University" means the area specified in respect of the University by or under Section 5 or Section 4, as the case may be:
  - (4) "Associated College" means any institution recognised by the University and authorised under the provisions of <sup>2</sup>[this Act and the Statutes of the University] to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University;
  - (5) "Autonomous College" means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of Section 42;
- 3[(5-A) "The expression "other backward classes of citizens" shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act. 19941;

Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.

<sup>2.</sup> Subs. by Section 5 of U.P. Act No. 29 of 1974 for the words "this Act".

Ins. by Section 2 of U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

(4) (क) काशों विव्यापीठ के लिए उसके उपयोजन में, उसके धारा 4 को उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के परचात, राज्य सरकार गबट में अधिवृत्तचा द्वारा इस अधिनेयम के प्रावधानों में सार्राश को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवारों अथवा उपान्तराजों को कर सकेगी जैसा परिस्थितियों में अधिक्ष को जाये।

### टिप्पणियाँ

अधिनियम का अधांन्वयन—पदि किसी चितिष्ट विनियम के दो अधांन्वयन सन्भव हाँ, तो उच्च न्यायालय के लिए यह समीपीन नहीं है कि वह सीक्षिक प्राधिकारी के विनियनय की इस अध्यार पर अधिशून्य करार दे कि सुसंगत चिनियम पर उस्त ज्ञाधिकारी द्वारा किया गया अधांन्ययन उच्च न्यायालय को उस वैकिट्ग्ब अधांन्यान से कम पुष्टितपुक्त लगता है जिसे स्वीकार करने में उसे संतोच है। यह अधिनियारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को केवल तभी हस्तकोप करना चाहिए जब वह ऐसा करना न्याय के हित में समझे। प्रधानामार्थ, पटना कालेज बनाम केंट एसट रमन, ए० आई० आर० 1966 एसट सीट 707 1

यृदि अध्यादेशों और विनियमों में कोई बिरोपापास हो, तो अध्यादेश अधिभावी होंगे एवं विनियम पूयक् कर दिये जायेंगे। अ*लीगढ़ पृत्तिक वृत्तिवासिटी* बनाम नाविद रहा। नक्षणी, 1978 लेकर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेल 991; अक्षपबर लाल बनाम उपकृतवाति, ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 6191

- 2. परिभाषायें—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न की जाये :
  - "किंगा परिषट्", "सभा" एवं "कार्यपरिषट्" विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यपरिषद् सभा और कार्यपरिषद् से अभिग्रेत हैं:
  - (2) ''सम्बद्ध महाबिद्यालय'' इस अधिनियम और उस विश्वविद्यालय के परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था से अधिप्रेत है;
  - (3) "विश्वविद्यालय का क्षेत्र" धारा 5 या जैसा विषय हो धारा 4 द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अभिग्रेत है:
  - (4) "सहयुक्त महाविद्यालय" ऐसी किसी भी संस्था से अभिग्रेत है जिसे विश्वविद्यालय की उपाधि हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का प्रावधान करने हेतु 2(इस अधिनियम एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों) के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो और इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो:
  - (5) "स्मापन महाविद्यालय" ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अभिप्रेत है जिसे धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में घोषित किया गया हो;
- <sup>3</sup>[(5-का) अधिव्यक्ति "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग" का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में दिया गया है];

 <sup>1974</sup> के द० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा लोपित ।

पदावली "इस अधिनियम" के लिए 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 हमा प्रतिस्थापित।

<sup>3. 1994</sup> के ठ० ५० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्त:स्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

- <sup>1</sup>[5-B) "Central Board of Studies" means the Central Board of Studies referred to in Section 18-Bl;
  - (6) "Constituent College" means an institution maintained by the University or by the State Government and named as such by the Statutes;
- <sup>2</sup>[(6-A) "Co-ordination Council" means the Co-ordination Council constituted under-Section 18-Al:
  - (7) "Director" in relation, to an Institute, means the head of such Institute:
  - (8) "Existing University" means the University of Lucknow, 3[\* ° °], Agra 4[which shall from September 24, 1995 be called Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, Gorakhpur, 5[which shall with effect from the date of the commencement of the Utar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur, Kanpur 4[which shall be called Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from September 24, 1995 and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997] or Meerut 7[which shall from January 17, 1994 be called Chaudhary Charan Singh University, Meerut] or the Sampurmanand Sanskrit Vishvavidyalaya, as the case may be;
    - (9) "Faculty" means a faculty of the University;
- 8[(9-A) "Foundation course" means a course of greater awareness of oneself and of the social, cultural and natural environment],
  - (10) "Hall (or college) of a University" means a unit of residence for students maintained or recognised by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions;
  - (11) "Hostel of a University" means a unit of residence for students maintained or recognised by the University, other than a hall, and "hostel of an affiliated or associated college" means a unit of residence for students of that college;
  - "Institute" means an Institute established by the University under Section 44;

Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

<sup>2.</sup> Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.e.f. 14-7-2005). Now See: University of Allahabad Act, 2005 (26 of Act), p. No. 141.

<sup>4.</sup> Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).

<sup>5.</sup> Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997 (w.e.f. 16-8-1997).

Subs. by Section 206 of U.P. Act No. 12 of 1997.

<sup>7.</sup> Ins. by Section 206 of U.P. Act No. 5 of 1994 (w.e.f. 17-1-1994).

<sup>8.</sup> Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

- <sup>1</sup>[(5-ख) ''के*न्द्रीय अध्ययन परिषद्''* धारा 18-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन परिषद् से अभिग्रेत हैं];
  - (6) "मटक महाबिद्यालय" ऐसी संस्था से अधिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय हारा या राज्य संस्कार द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो और परिनियभों द्वारा उसे इस रूप में नामांकित किया गया डो:
- <sup>2</sup>[(6-क) "समन्वय परिषद्" घारा 18-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से अधिप्रेत हैं]:
  - (7) "निदेशक" किसी संस्था के सम्बन्ध में उस संस्था के प्रधान से अधिप्रेत है।
  - (8) "लिंडमान विश्वविद्यालय" लखनक विश्वविद्यालय, <sup>3</sup>[°°], आगारा <sup>4</sup>[जो 24 सितन्बर, 1995 से डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम से जाना जावेगा], गोरखपुर <sup>5</sup>[जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से दीनत्वाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
    - गोरखपुर के नाम से जाना जायेगा], कानपुर (जो 24 सितम्बर, 1995 से औ शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनीचम, 1997 के प्रारम्भ होने को तारीख से धत्रपति शाहुजो महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के नाम से जाना जायेगा] अध्या भेरत ?[जो 17 जनवरी, 1994 से नीधरी जयण सिंह विश्वविद्यालय, मेरत के नाम से जाना जायेगा] अध्या जैसा विषय हो सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिनेत है:
  - (9) "संकाय" विश्वविद्यालय के संकाय से अभिप्रेत है;
- 8[(९-क) "आधार गाह्यक्रम" किंती व्यक्ति की स्वयं के एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के प्रति और अधिक जगारुक्ता से अधिग्रेत हैं]:
  - (10) "विश्वविद्यालय का छात्र निकास (अथवा ग्रहाविद्यालय)" विद्यार्थियों के लिए निवास की ऐसी इकाई से अभिप्रेत हैं जो निश्चविद्यालय द्वारा अनुसक्षित या मान्यता प्राप्त है, जहां अनुतिक्षण एवं अन्य सम्पूर्त निर्देशों को प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है;
  - (11) "विस्वविद्यालय का छात्रावास" छात्र निवास को छोड़कर विस्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यताप्राय विद्याणियों के लिए निवास को इकाई से अभिग्रेत है और "सन्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के छात्रावास" उस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास को इकाई से अभिग्रेत है;
  - (12) "संस्थान" भारा 44 के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है:

 <sup>1996</sup> के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तः स्थापित (11-7-1995 से प्रधानी) ।

<sup>2 1995</sup> के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापितः (11-7-1995 से प्रभावी)।

 <sup>2005</sup> के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा तब्द "उत्ताहाबाद" लोफित (14-7-2005 से प्रधायी) अब देखें इसाहाबाद किश्तिविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का 26), पृष्ट संख्या 1411

<sup>4. 1996</sup> के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (23-9-1995 से प्रधार्था)।

<sup>5. 1997</sup> के बर प्ररु अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा अन्तःस्थापित (16-8-1997 से प्रभाषी)।

<sup>1997</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>ः</sup> १९९४ के ४० ४० अधिनियम संख्यांक ५ हारा अन्य:स्थापित (१७-१-१९९४ से प्रधानी)।

<sup>1</sup> १९९६ के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रवासी)।

(13) "Management" in relation to an affiliated or associated colleg means the Managing Committee or other body charged wi managing the affairs of that college and recognised as such by t University;

<sup>1</sup>[Provided that in relation to any such college maintains by a Municipal Board or a Nagar Mahapalika, the expressis "Management", means the Education Committee of such Boar or Mahapalika as the case may be and the expression "Head of to Management" means the Chairman of such Committee];

- (14) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
- (15) "Principal", in relation to an affiliated, associated or a constitue: college, means the head of such college;
- (16) "Registered graduate" means a graduate of the Universit registered under the provisions of this Act of under any enactmen repealed by this Act;
- (17) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectivel the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;
- 2[(18) "Self finance course" means a course with respect to which a financial liabilities shall be borne by the Management of a associated or affiliated college or by a University];
- 3[(19) "Teacher" in relation to the provisions of this Act except Chapte XI-A, means a person employed in a University or in an institute o in a constituent or affiliated or associated college of a Universit for imparting instructions of guiding or conducting research in an subject or course approved by that University and includes. Principal or Director];
  - (20) University means an existing University or a new University established after the commencement of this Act unde Section 4;
  - (21) "Working Men's College" means an affiliated or associated college recognised as such in accordance with the provisions of Section 43.

#### SYNOPSIS

- Difference between "affiliated" and "associated" Colleges.
- 2. Meaning of 'University'.
- 3. Recognition by the University.
- 4. The word "means' when used in
- Discrimination—Constitution of India, 1950,—Article 14—U.P. State Universities Act, 1973.
- 6. Review-Power of Vice-Chancellor.
- 7. Public Service and post.

definition clause.

1. Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.

Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

(13) "अवन्य तंत्र", किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बद्ध में, प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से अधिग्रेत हैं जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए प्रतित किया गया है और उसे विश्वविद्यालय हारा उस रूप में मान्यका प्रदान की गई है:

1[ परन्तु यह कि नगर पालिका परिषद् या नगर महाचालिका द्वारा अनुरक्षित ऐसे किसी महाविचालय के सम्बन्ध में, अपिव्यक्ति "प्रबन्ध तंत्र" उंस परिषद् या जैसा विचय हो, महाविक्ता की त्रिक्त समिति से अपिवृति है और अपिव्यक्ति "प्रवन्ध तंत्र का अध्यक्ष" उस समिति के अच्यक से अगिवेत हैं:1

- (14) "बिहित" परिनियमों द्वारा विष्ठित से अभिप्रेत है:
- (15) "ग्राचार्य"िकसी सम्बद्ध, सङ्गुब्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के प्रथान से अभिग्रेत हैं:
- (16) "पंजीकृत स्नातक" इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधवा इस अधिनियम हारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय के स्नातक से अधिकेत है:
- (17) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" क्रमश: विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों पूर्व विनियमों से अभिग्रेत है:
- <sup>2</sup>[(18) "स्विवितारिक पान्यक्रम" ऐसे पान्यक्रम से अभिन्नेत है जिसके सम्बन्ध मं भी वित्तीय दाधिक्वों को किसी सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रवन्ध तंत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया आयेगा];
- <sup>3</sup>[(19) "अच्यापक" अध्याय XI-क को छोढ़कर इस अधिनियम के प्रावधात्री के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय में या संस्थान में या विश्वविद्यालय के घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी विश्वय या पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करने या मार्गदर्शन देने या अनुसन्धाय करने के लिए विभोजित व्यक्ति से अभिन्नेत हैं और उसमें प्राचार्य अथवा विदेशक सीम्मिलित हैं];
  - (20) "विश्वपिद्यालय" विद्यमान विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित न्ये विश्वविद्यालय से अभिप्रेत हैं;
  - (21) "अमजीवी महाविद्यालय" थारा 43 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अधिप्रेत हैं।

# टिप्पणियाँ

- सम्बद्ध और सङ्युक्त मङाविद्यालयों के अनुष्केर 14—३०५० राज्य विश्वविद्यालय मध्य अन्तर
   अधिनयम, 1973
- 2. विश्वविद्यालय का अभिग्राय
- 3. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यक्षा प्रदान करना
- सब्द "अर्थ" की परिभाषा खण्ड में प्रयुक्त
- भेदभाष—भारत का संविधान, 1950—
- पुनर्विशोकन उपकुलपति की शक्ति— ত০ দ০ যদ্য বিश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
- 7. लोक सेवा और पद
- 1978 के त० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा अन्त:स्यापित।
- 2004 के उ० प्र॰ अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
- 3. 2004 के त॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक १ द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

- 1. Difference between "affiliated" and "associated" Colleges.—Those colleges which are recognised by the residential Universities are known as associated colleges, and those colleges which get recognition from residential-cum-affiliating" and affiliating Universities are known as affiliated colleges. Both types of these colleges are privately run colleges. Miss Meena Mukherji v. Chancellor, Allahabad University, A.I.R. 1972 All. 381.
- 2. Meaning of 'University'—Incorporation of the University by law means establishment and incorporation of University by an enactment relating to the incorporation of the University in exercise of the legislative powers given in Item 32 or the State List in VII Schedule or the Constitution of India. Hindi Sahitya Sammelan is merely a Society registered under the Societies Registration Act and as such, it cannot be called a University. Babu Lal v. Vice-Chancelor, Reva, 1975 M.P.L.I. 620.

The word "University" means University established by law in the State of Ultar Pradesh. It can on no account mean a University established by law in the State of Nepal. The degree of the Universities established in other countries have to be expressly recognised on the principle of reciprocity. Ram Street v. Satya Narain, 1972 Labour and Industrial Cases 255.

- 3. Recognition by the University.—A decision of the Executive Council under Statute 27-A framed under the Agra University Act would amount to recognition by the University, within the meaning of the above sub-clause because no specific mode of recognition has been prescribed under the Act. P.C. Sikand v. Vice-Chancellor, Agra University, 1979 All. L.J. (N.O.C.), 801 (D.B.).
- 4. The toord "means" when used in definition clause.—When a particular word is defined to "mean" such and such, that definition is prima facie restrictive and exhaustive. Vanguard Fire and General Insurance Co. Ltd. v. Fraser and Ross. A.I.R. 1960 S.C. 971.
- 5. Discrimination—Constitution of India, 1950—Articla 14—U.P. State Universities Act, 1973—It defines "Constituent College"—Read with first statute of Lucknow University. Statute No. 12.01, Section 2 (19), in this "teacher of the University" has been defined. In the G.O. dated 23-10-97, certain rebral benefits like addition of ad hoc, Administrative and temporary in total service length and including non-practising allowance in pay in committing retiral benefits have been provided. These benefits are refused by the respondents to the teachers of the Lucknow Medical College is a constituent College as per Section 2 (6) and Statute 12.01 and teachers of Medical College are teachers of the University as per Section 2 (19). Therefore, claim of petitioners teachers of Medical College is denied because of violation of Article 14. It was considered a case of clear discrimation. Dr. A.R. Sircar v. State of U.P., (2002) 1 U.P.L.B.E.C. 615 (AIL).
- 6. Review—Power of Vice-Chancellor—In a certain case, where a question arise whether the Vice-Chancellor has got a power of review in respect of granting recognition to the Committee of Management of an institution, in such an event, it was held that power of review is a power created by the statute and no such power is available to the Vice-Chancellor under the Universities Act or statute of Gorakhpur University.—Jatmond All Shalt Intambara Muslim Girls Degree College Society, Gorakhpur and others v. Vice-Chancellor, Deen Dayal Upadhya, Gorakhpur University and others. (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 34 (Allid.).

- 7. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यासयों के मध्य अन्तर—वह महाविद्यालय, जिन्हें आवासिक विद्यावध्यालयों ह्यार गान्यता प्रदान की जाती है, सहयुक्त महाविद्यालयों के नाम से जाग जाता है, एवं धर महाविद्यालयों ने नाम से जाग जाता है, एवं धर महाविद्यालयों ने नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों प्रकार के महाविद्यालयों गैर-सरकारी रूप से चलाने जाने वाले महाविद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों प्रकार के महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाने जाने वाले महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाने जाने वाले महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाने जाने प्रकार प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाने जाने प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रकार महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रविद्यालय ग्री से प्रविद्यालय गैर-सरकारी रूप से प्रविद्यालय ग्री से प्रविद्य
- 2. विज्वविद्यालय का अभिग्राय विधि द्वारा निश्चविद्यालय के निगमन को अभिग्राय भारत के संविधान को जात्वों अनुसूची में राज्य सूची के मद 32 में प्रदल विधायी शक्तिओं का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के निगमन से सम्बन्धित अधिनियमित द्वारा विश्वविद्यालय को स्थापना एक निगमन से हैं। किस्सै साहित्य कम्मेलग सोसाइटी रिअस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी मात्र हो है, इस तरह से उसे हिस्पविद्यालय नहीं कहा जा सकता। बालू लाल बनाम उपकृतपांत रीजा, 1975 एफ पो० एस० वे० 620!

ग्राब्द "'बिश्वविद्यालय'' का अभिग्राय उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्वाधित विश्वविद्यालय से ईं! इन्का अभिग्राय कभी भी नेपाल राज्य में विधि द्वारा स्मापित विश्वविद्यालय से नहीं हो सकता हैं। अन्य देशों के न्यापित विश्वविद्यालयों को उपाधियों को पारस्यरिकता के सिद्धान्त पर अधिक्यस्त रूप से मान्यता प्रदान को जानी पढ़ेगी। *एम सत्य बनाम सत्य नाराज्य* 1972 क्षेत्र एक्ट इण्डाव्हिट्यल केसेस 255।

- 3. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना—आगरा विश्वविद्यालय आधिनयम के अधीन विराधित चानित्यम २७-क के तहत कार्यवरिष्ट् का निर्णय उपरोक्त उपवण्ड की अर्थ आधिन के भीता विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता की ओदि से आधीम क्योंकि अधिनियम के अधीन मान्यता की कोई विनीर्देष्ट पद्धति प्रदान नहीं के मान्यता की कोई विनीर्देष्ट पद्धति प्रदान नहीं के मान्यता की कोई विनीर्देष्ट पद्धति प्रदान नहीं के मान्यता की कोई विनीर्देष्ट पद्धति प्रदान नहीं की मान्यता की कोई विनीर्देष्ट पद्धति प्रदान नहीं की मान्यता विश्वविद्यालय, 1979 ए० एवल जै० (एन० औ० की०) ।
- 4. शब्द "अर्थ" की यरिभाग खण्ड में प्रयुक्त—जब किसी शब्द को अनुक अर्थ में परिभावित किया अब है, तो वह परिभाग प्रभवदृद्या संकृषित और निःशेष होती है। वेंगार्ड कायर एण्ड जनरत इन्योरेन्स कं लिं बनाम फ्रेसर एण्ड रोस. ए॰ आई॰ आर 1960 एस॰ सी॰ 971।
- 5. भेदभाव—भारत का संविधान, 1950—अनुस्त्रोद 14—30 प्रण्य राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1952—१सी संपटक महाविद्यालय को परिधापित किया गया है। तस्त्राच्य तिवस्त्रीयहास्त्र के प्रथम प्रतिन्त्र में संपटक महाविद्यालय को प्रथम प्रतिन्त्र संभ्य प्रदार, सार्वा 2019 के ताथ बचन करते हुए दिख्यविद्यालय के अध्यापकों के तिल्प किया गया है। हिनांक 23-10-1997 के शासनादेश में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के तिल्प किया गया है ति के कुत्त सेवा अवधि में तर्द्य प्रशासतिक एक किया गया है ते कि कुत्त सेवा अवधि में तर्द्य प्रशासतिक किया गया और सेवा निवृद्यिक के त्या से कोतित करने में विश्वविद्यालय के के को संभितित करना। इन लाभों को प्रत्यार्थित कात्राण होए तस्वविद्यालय के अध्यापकों को संबित किया गया है। यह अभिनेवर्षित किया गया कि तस्त्रक्रक सेविकल कात्रेज के अध्यापकों को संबित किया गया है। यह अभिनेवर्षित किया गया कि तस्त्रक्रक संविद्यालय कार्यायक स्था 2 (19) के अस्त्राप्त किया गया है। यह अभिनेवर्षित किया गया कि तस्त्रक्रक संविद्यालय के अध्यापक स्था 2 (19) के अस्त्राप्त किया मार्थ कि तस्त्राप्त संविद्यालय के अध्यापक कार्य 2 (19) के अस्त्राप्त किया मार्थ कि तस्त्रक्ष संविद्यालय कर्मा क्ष्मा का द्यापा अनुस्त्रेद १४ की अस्त्रापक निव्यत्र करियालय के अध्यापक क्षा द्या अनुस्त्रेद १४ की अस्त्रापक निव्यत्र करियालय करिय

7. Public Service and post,—These words are contained in Section 2 (c) (iv) of U.P. State Universities Act, 1973. The word "Professor" has been defined in Section 2 (19) of the Act. As a result, the view adopted by the Division Bench in the case of Dr. Vipin Agrawal v. University of Allahubad, 1997 (3) ESC 1710 (All) (DB) is not correct that it comes within Section 2 (c) (iv). Thus, the word "Professor" is covered by Section 2 (19) also.—Dr. lagdambe Singh and others v. Vice-Chancellor, University of Allahubad and another, (2010) 3 U.P.L.B.E.C, 2563.

#### CHAPTER II

#### THE UNIVERSITIES

3. Incorporation of Universities.—(1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council, the Court and the Academic Council for the time being holding office as such in any University shall constitute a body corporate by the name of that University.

(2) Each University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.

#### COMMENT

Registrar not a legal entity—Under sub-section (2) of Section 3 of this Act, a University has perpetual succession and a common seal and the University is entitled to sue and to be sued by its name. The Registrar of the University is not a legal entity, increfore he is not entitled to sue or to be sued. If he is authorised by rule or otherwise, he may be competent to sign the pleadings on behalf of the University, but he cannot sue or be sued as a Registrar. In such a suit, no relief can be granted against the University Commissioner of Taxes v. Golak Nath. A I.R. 1979 Gauhati 10.

4. Establishment of new Universities and alteration of the areas or names of universities.—(1) With effect from such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf, there shall be established a University of Kumaun at Naim Tal and a University of Garhwal liwhich shall from April 25, 1989 be called the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University] at Srinagar (District Garhwal) of the areas respectively specified in the Schedule.

<sup>2</sup>[(1-A) With effect from such date or dates as the State Government may by notification in the Gazette appoint in this behalf, there shall be established—

- (a) a University of Bundelkhand at Jhansi;
- (b) a University of Avadh at Faizabad <sup>3</sup>[which shall be called the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad with effect from June 18, 1994, and the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad with effect from July 11, 1995] <sup>4</sup>[9 \* 9]

Ins by Section 206 U.P. Act No. 26 of 1989 (w.e.f. 24-4-1989).

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.

Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1993).

<sup>4.</sup> Omitted by U.P. Act No. 19 of 1987.

7. लोक लेका और पह— इस पदावसी को उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनयन, 1973 की धारा 2 ...?) (19) में अन्तर्विष्ट किया गया है। "प्रोजेक्सर" को अधिविद्यम को धारा 2 (19) में परिभावित किया गया है। परिणापिक रूप को डॉ॰ विवित्त किया गया है। परिणापिक रूप को डॉ॰ विवित्त के प्राप्त यों के परिणापिक रूप को डॉ॰ विवित्त के प्राप्त यों के प्राप्त य

# अध्याय 🛚

# विश्वविद्यालय

- तक्ष्वविद्यालयों का निगमन—(1) कुलपति, उप कुलपति और कार्यपरियद, सभा और विद्या निगम के तत्समय किसी भी विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, उस विश्वविद्यालय के नाय में निगमित निकास का गत्र करेंगे।
- (2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शास्त्रत उत्तरिश्वकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह उत्तरे नाम से बाद को लाएगा और उस पर बाद को लाया वाएगा।

#### टिप्पणी

रिजस्तुर विश्विक लगा गर्ही—इस अधिनियम को थारा 3 को उपधारा (2) के अनुसार विश्वविद्यालय का गानवा उत्तरियकार एवं सामान्य मुद्द होता है तथा वह अपने नाम से बाद क्लाने का इक्कार होता है रूप उस पर बाद क्लाम जा सकता है। विश्वविद्यालय का रिजस्तुर कोई विश्वक सता नहीं है और इसलिए टूड उद चलने का इकदार नहीं है एवं उस पर बाद नहीं क्लाम जा सकता। यदि पिप्प द्वारा पा अरूप प्रकार का निकास को के कि स्वाविद्यालय को और से अधिवयनों पर इस्ताक्षर कार्य के लिए सक्ष्म हो सकता है.

"कि कह रिजस्तुर के कप में बाद नहीं ब्लास सकता और न हो उस पर बाद चलाणा जा सकता है। ऐसे बाद निश्चक सो विरुद्ध कोई अनुतीब प्रदान नहीं किया जा सकता। आवकर आयुक्त बनाम गोसक नाथ, राज्य अर्थक आयो कार्यकार आयुक्त बनाम गोसक नाथ,

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन—

उम तारीख से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त नियंत कर सकेगी. जन्म में तिनिदिष्ट क्रमशः क्षेत्रों के लिए वैनीताल में कुमार्च विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में जक्रमण कैन्यविद्यालय स्थापित किया जायेगा! [जिसे 25 आग्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल जक्रमण्डालय के नाथ से जाना जायेगा]।

ि(1-क) उस तारीख या तारीखों से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से नियत कर संकर्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः क्षेत्रों के लिए निम्निलिखत की स्थापना की जायेगी—

- (क) झांसी में बुन्देसखण्ड विश्वविद्यालय;
- ्ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय <sup>3</sup> जिसे 18 जून, 1994 से डॉ॰ राम मनीहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से और 11 जुलाई, 1995 से डॉ॰ राम मनीहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से बाना जायेगा]; <sup>4</sup>[ \* ° °]

<sup>्</sup>ञः के इ० इ० अधिनियम संख्यांक 26 हारा अन्तःस्थापित (24-4-1989 से प्रभावी)।

<sup>🗅 ा</sup>र के ५० ५० अधिनियम संख्यांक २९ द्वारा अन्तरस्थापित।

<sup>्</sup>र 🚎 के रहन्देर के अधिनयन संख्यांक 4 हात अन्य स्थापित (11-7-1995 से प्रथायी)।

क के उ॰ उ॰ कविनियम संख्यांक १९ द्वारा लोफित।

- (c) a University of Rohilkhand at Bareilly <sup>1</sup>[which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly);
- <sup>2</sup>((d) a University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, which shall, with effect from the date of commencement of the Ultar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999, be called "Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur].
- 3["(e) a University to be known as the Urdu, Uttar Pradesh Arabi Pharsi University at Lucknow."

for the areas respectively specified in the Schedule.

(1-B) in relation to the Universities to be established under sub-section (1-A)—

- (a) the State Government shall appoint interim officers of the Universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such Universities in such manner as it thinks fit;
- \*I(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under Clause (a) shall hold office <sup>5</sup>[\* \* \*] until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with Clause (c) <sup>6</sup>[or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf];

<sup>7</sup>[Provided that the State Government may, by notification extend the term of the member of such authorities for a period not exceeding one year].

- (c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under Clause (b)]
- (2) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in that behalf the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi shall be deemed to be a University established under the provisions of this Act 8 which shall be called Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi with effect from July 11, 1995.
  - (3) As from the date appointed under sub-section (2)—
    - the society known as the Kashi Vidyapith, Varanasi shall be dissoloved, and all property movable and immovable, and rights,

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997 (w.e.f. 16-8-1997).

Subs by U.P. Act No. 11 of 1999 (w.e.f. 8-1-1999).

Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-10-2009).
 Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>5.</sup> Deleted by U.P. Act No. 19 of 1987.

Subs. by U.P. Act No. 19 of 1987.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
 Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

- (ग) बरेली में रूडेलखण्ड विश्वविद्यालय <sup>1</sup>[जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से महात्मा ज्योतिया फूले रूडेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम से जाना जायेगा];
- <sup>2</sup>[(घ) जीनपुर में पूर्याचल विश्वविद्यालय के नाम से विदित विश्वविद्यालय, जिले उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने को वारोख से बार बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जीनपुर के नाम से जाना जायेगा];
- <sup>3</sup>[(হ্ন) বিষ্কৃতিলিয়ালয় को ठर्दू, उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी थिश्वविद्यालय, लखनक के रूप में जाना जायेगा।]
- (1-ख) उपभारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में---
  - (क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपित को छोड्कर) की नियुक्ति करेगो और वह उन विश्वविद्यालयों के अन्तरिम प्राधिकारियों का ऐसी रीति से गठन करेगी जिसे वह उपचक्त समझे:
- (ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त आधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य तथ तक पद शारित करेंगे <sup>5</sup>[° ° °] जब तक कि अधिकारियों को नियुक्ति अथवा प्राधिकारियों का गठन खण्ड (ग) के अनुसार न हो <sup>6</sup>[अथवा ऐसी अन्य पूर्वोत्तर तारोख पर जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमंच नियत किया जा सकेगा]:

7[परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों के कार्यकाल को ऐसी अवधि तक विस्तारित कर सकेगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

- (ग) राज्य सरकार उन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकारियों के गठन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कदम उद्यावेगा ताकि उसे खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों और सदस्यों के क्रमशः कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जा सके।]
- (2) उस तारोख से जिसे राज्य सरकार गबट में अधिसूचना के माध्यम से उस निमित्त नियत को. बाराज्यां में काची विद्यानीठ के नाम से बिदित संस्थान को इस अधिमयम के प्रावधानों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में समझा जायेगा <sup>8</sup>[जिसे 11 जुलाई, 1995 से महात्मा गांधी काशी विश्वापीठ थाराजसी के नाम से जाना जायेगा]।
  - (3) उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख से--
    - काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नाम से विदित सोसाइटो का विघटन हो जायेगा, और उस सोसाइटो की स्थावर एवं जंगम सभी सम्यतियां एवं अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

 <sup>1997</sup> के ४० ४० अधिनियम संख्यांक १८ हास अन्तःस्मापित (१६-४-१९९७ से प्रभावी) ।

<sup>2. 1999</sup> के द॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक ११ द्वारा प्रतिस्पापित (१६-१-१९९७ से प्रभावी)।

<sup>3. 2010</sup> के द० प्र॰ अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-10-2009 से प्रमायी) ।

 <sup>1978</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5. 1987</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा स्वोपित।

 <sup>1987</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 <sup>1977</sup> के ४० प्र. अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तः स्थापित ।

 <sup>1996</sup> के राष्ट्रपति अधिनिषय संख्यांक 4 द्वारा अन्यःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

- powers and privileges of the society shall be transferred to the vest in the University and shall be applied to the objects and purposes for which the University is established;
- (ii) all debts, liabilities and obligations of the said society shall be transferred to the University and shall thereafter be discharged and satisfied by it;
- (iii) all references in any enactment to the said society shall be construed as reference to the University;
- (iv) any will, deed or other document, whether made or executed before
  or after the commencement of this Act which contains any request,
  gift or trust in favour of the said society shall be construed as if the
  University was therein named instead of such society;
- (v) subject to the provisions of this Act, every person employed immediately before the said date in the said society shall with effect from that date, become an employee of the University by the same tenure and upon the same conditions of service or conditions as similar thereto as changed circumstances may permit, as he would have held under the said society, if such notification had not been issued.
- (4) The State Government may, by notification in the Gazette-
  - (a) increas the area of a University;
  - (b) diminish the area of a University; or
  - (c) alter the name of a University;

Provided that no such notification shall be issued except with the previous approval by resolution, of both the Houses of the State Legislature.

- (5) Any notification under this section amy contain such provision of the amendment of the Schedule, and the Statutes, Ordinances and Regulations of the University or Universities affected by such notification as may be necesary to give effect to the provisions of the notification and thereupon the Schedule and such Statutes, Ordinances and Regulations shall stand amended accordingly.
- (6) Without prejudice to the generally of the provisions of sub-section any notification under this section may provide for the following matters namely—
  - (a) provisions in respect of representation of various interests or classes
    of persons in the authorities of the University or Universities
    affected by the said notification;
  - (b) provisions for exercise of option by registered graduates of any then existing University to continue to remain registered graduates of same University or to get registered with a newly-established University so, however, that no person shall be registered graduate of more than one University;
  - (c) such other supplement, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

विश्यविद्यालय को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे और उन उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए लागू किए जायेंगे जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

- उन्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यतायें विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगी और तत्परचात् उनका निर्वहन एवं समाधान उसके द्वारा किया जायेगा;
- (iii) उक्त सोसाइटी के लिए किसी भी अधिनियमिति में सभी सन्दर्भ उस विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में अर्थानित किये जायेंगे:
- (iv) कोई भी वसीयत, बिलेख या अन्य दस्तावेज, चाहे उन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ इंनि के पूर्व या पश्चात् निव्यादित किया गया हो, जिसमें उक्त सोसाइटो के पक्ष में कोई भी निवेदन, दान या न्यास का उसी प्रकार के अर्धान्वयन किया जायेगा मानी उसमें उस सोसाइटी के बजाय विश्वविद्यालय को बताया गया हो:
- (v) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त सोसाइटी में उक्त तारीख के तत्काल पूर्व नियोगित प्रत्येक ब्यक्ति उस तारीख से प्रथानी उसी कार्यावधि एवं सेवा की उन्हीं हातों पर या उस जैसी शतों पर विश्वविद्यालय का कर्मचारी बन जावेगा जिनको परिवर्षित परिस्थितियां अनुमति हैं, जिसे उसने उक्त सोसाइटी के अधीन उस दशा में धारित किया होता येरि उस अधिमुबना को जारी किया गया होता।
- (4) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से—
  - (क) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी;
  - (ख) विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम कर सकेगो: अध्यह
  - (ग) विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

र-त् यह कि राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के संकल्प हारा पूर्वानुमोदन के सिवाय ऐसी कोई भी क्रिक्ट्यन जारी नहीं की जायेगी।

- .5) इस धारा के अधीन किसो भी अधिसूचना में उस अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय अथवा के कार्यविद्यालयों की अनुसूची, तथा परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के संशोधन के ऐसे प्रावधान की क्वार्येंड कर सकेगी वो उस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् का प्रमावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् का प्रमावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् का प्रमावी का प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् का प्रमावी का प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् का प्रमावी का प्रमावी का प्रमावी के प्रमावी के प्रमावी का प्रम का प्रमावी का प्रमावी का प्रमावी का प्रमावी का प्रमावी का प्रम का प्रमावी का प्र
- 5) उपधारा (5) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना, इस धारा के अधीन किसी क क्रीय्तुवना में निम्मिसिखत मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात—
  - उनत अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों में व्यक्तियों के विभिन्न हितों या बगों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में प्रावधान;
  - (ख) उस संमय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने या किसी नये स्थापित किये गये विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु प्रावधान, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होगा;
  - (ग) ऐसे अन्य सम्पूरक, आनुवंगिक तथा पारिणामिक प्रावधान जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समग्रे।

Explanation.—For the purposes of this section and Section 5 "Kashi Vidyapith" means the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi established and administered by the Society known as Kashi Vidyapith registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in respect of which the Nirikshak Sabha of the said Society has passed a resolution on 28th May, 1972 requesting the State Government to take over the entire movable and immovable properties of the said institution and to convert it into a State University.

- 5. Territorial exercise of powers.—(1) Save as otherwise provided by or under this Act. The powers conferred on each University (other than the Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya 1(\* \* \*) shall be exercisable in respect of the area for the time being specified against it in the Schedule.
- (2) The Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya may affiliate institutions situated in any part of the territory of India and recognize teachers of, and admit to its examinations candidates from such territory or abroad:

Provided that the Vishvavidvalava shall not-

- (a) affiliate an institution outside Uttar Pradesh, or
- (b) recognize any teacher employed in an institution situated outside Uttar Pradesh and maintained by any Government;

except upon the recommendation of the Government concerned.

- (3) 2[\*\* \*]
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the powers conferred on the <sup>3</sup>! <sup>4</sup>[Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur] in respect of institution and research in the Ayurvedic and Unani systems of medicane and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Urlar Pradesh.
- 5[(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the homoeopathic educational or instructional institutions throughout Uttar Pradesh may be affiliated to the 6[Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or 7[Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur]].
- §(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1) of Section 37, the institutions established or proposed to be established for imparting education or instruction in Western Medical Science as defined in the

Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2008, omitted by U.P. Act No 6 of 2009 [received assent of the Governor on 24-2-2009 and published on 25-2-2009 in U.P. Gazette, Extra-ordinary, Part 3, Section (a)].

Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2008, omitted by U.P. Act No. 6 of 2009 (received assent of the Governor on 24-2-2009 and published on 25-2-2009 in U.P. Gazette, Extra-ordinary, Part J. Section (s).

<sup>3.</sup> Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).

Subs. for "Shn" by U.P. Act No. 12 of 1997.

<sup>5.</sup> Ins. by U.P. Act No. 14 of 1977.

Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).

<sup>7.</sup> Subs. for "Shri" by U.P. Act No. 12 of 1997.

<sup>8.</sup> Ins. by Presidents Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 25-8-1995).

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए, "काशी विद्याणीठ" उस संस्थान से ऑफ्प्रेस हैं जो सोसाइटो रॉअस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत काशी विद्याणीठ के रूप में विदित सोसाइटी द्वारा वाराणसों में स्थाणित और प्रशासित काशी विद्याणीठ के नाम से जानी जाती है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी की निरोक्षक सभा में 28 मई, 1972 की राज्य सरकार से उक्त संस्थान को सम्पूर्ण स्थावत और जंगम सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने और उसे राज्य विश्वविद्यालय में संगरिपतिंत करने का नियंदन करते हुए संकर्ष्य पाति किया है।

- 5. शिक्तियों के राज्य क्षेत्र का प्रयोग—(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधोन अन्यथा यदा उपविन्यत के सियाय प्रत्येक विश्वविद्यालय सम्पूर्णान्य संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड्कर 1[" " "] को उत्तर राज्यियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने विनिर्दिष्ट तत्समय क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकेगा।
- (2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में रिसत संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्यक्षेत्र के या विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा और अपनी परीक्षाओं के लिए उस राज्यक्षेत्र या विदेश से अन्धार्थियों को प्रवेश है सकेगा ;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय सम्बन्धित सरकार की सिफारिश के सिवाय-

- (क) उत्तर प्रदेश से बाहर संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा
- (ख) उत्तर प्रदेश से बाहर अवस्थित तथा किसी भी सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्था में नियोजित किसी भी अध्यापक को मान्यता प्रदान नहीं करेगा।
- (3) 2[ \* \* \*]
- (4) उपधारा (1) में अन्तार्थिष्ट किसी भी बात के होते हुए, औषधि की आयुर्वेदिक तथा यूननी पदाित्यों को संस्था एवं अनुस्वधान कार्य के सम्बन्ध में <sup>3</sup>[ 4] छत्रपति] शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] और उनके ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए प्रदेश झांक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया आ स्केण।
- <sup>5</sup>[(5) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी नात के होते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होम्योपेधिक शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थाओं को <sup>6</sup>[डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा <sup>7</sup>[छत्रपति] शाहुजो महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] से सम्बद्ध किया जा सकेगा।]
- <sup>8</sup>((6) उपभारा (1) अथवा भारा 37 की उपभारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, भारतीय विकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित परिक्वमी चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी अथवा प्रवन्धन की उत्तर प्रदेश में कही भी शिक्षा या निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित था

उद्यर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनित्यम, 2008 (2009 का उ० प्रक अधिनियम संव्यांक 6 द्वारा लोच किया पण [24-2-2009 के राज्यपाल महोदय को स्वीकृति प्राप्त और उ० प्रक शत्वाराण, प्राप्त 1, अनुभाग (क्ष) में विश्वार 25-2-2009 को प्रकारिका 1 1

उपर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) आधिनंबयन, 2008 (2009 का ४० ७४० अधिनियम संख्यांक ६ द्वारा लोग किया गया [24-2-2009 को साम्यालस महोत्त्व को स्थीवृति प्राप्त और ४० ४० गण्डर असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में रिमांक 25-2009 को प्रकाशिक 1

 <sup>1996</sup> के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी) ।

 <sup>1997</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा " त्रो " के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

 <sup>1977</sup> के उ० प्र॰ अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित।

 <sup>1996</sup> के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 6 हता प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।

 <sup>1997</sup> के व० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 हात "श्री" के लिए प्रतिस्यापित।

 <sup>1996</sup> के सहुपति अधिनियम संक्रांक 4 द्वारा अना:स्थापित (25-8-1995 से प्रभावी)।

Indian Medical Degrees Act, 1916, engineering technology or managemen anywhere in Uttar Pradesh may, subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, be affiliated to any University].

<sup>1</sup>[(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the powers conferred on the Uttar Pradesh Urdu, Arabi, Pharsi University at Lucknow ir respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.

#### COMMENT

Affiliation to Degree College by University.—In a certain case, where the petitionerdegree college was situate at Allahabad, it was given an affiliation by the Veer Bahadur
Singh, Purvanchai University (Jaunpur University), but by Amendment of Schedule by U.P.
Act No. 28 of 2006 [U.P. State University (Amendment) Act, 2006], entire district of
Allahabad was transferred to territorial jurisdiction of Kanpur University (Chahatapati
Shahuji Maharaj University, Kanpur). Thus, the petitioner college was asked to obtain its
affiliation from Kanpur University. No objection certificate granted earlier to the
petitioner college can be of no use. Committee of Management, Indrovos Kumari Memorial
Degree College, Anapur, Allahabad v. State of U.P. and others, (2007) 2 U.P.L.B.E.C. 1733
(Alld.).

6. University open to all classes and creed.—The University shall be open to all persons irrespective of class or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to 2[the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens].

- Powers and duties of the University.—The University shall have the following powers and duties, namely—
  - to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
  - (2) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or to enlarge the privileges of any college already affiliated or recognised, as the case may be, or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of affiliated and associated colleges;
  - (3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;
  - (4) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons, who—
    - (a) have pursued a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college, or associated college; or

Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-10-2009).

Subs. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्थायें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निर्देशों के अध्यर्थीन किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकेगी।]

((7) उपभारा (1) में अन्तर्विष्ट किस्तो भी बात के होते हुए, उर्दू, अरखे, और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान एवं उसके ज्ञान की वृद्धि तथा विस्तार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विस्तिविद्यालय, लखनऊ की प्रदेश शक्तियां सम्मर्थ उत्तर प्रदेश में प्रयोग को आयेंगी।

#### टियामी

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यों कालेज को सम्बद्धाया यारा 5 (1) एवं अनुसूची — कतिएय वाद में जाई याचां किसी कालेज इस्ताइन्यर में अवस्थित था, उसे चीर बहादूर सिंह पूर्वीचल विश्वविद्यालय (जीनपुर विश्वविद्यालय) द्वारा सम्बद्धता प्रधान को गयी थी। लेकिन 2006 के उठ प्रर अधिनयम सरकांक 28 (30 प्रशास विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनयम, 2006] द्वारा अनुसूची के संशोधन द्वारा इसाइन्यार का सम्पूर्ण जिला कानपुर विश्वविद्यालय (छत्रपवि साहू जी महराधन विश्वविद्यालय, कानपुर) के प्रारंतिस क्षेत्राधिकार में अन्तरित कर दिया गया। इस तरह से, याची महाविद्यालय से यह कहा गया कि यह कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त को। याची महाविद्यालय को इससे पूर्व प्रदत अन्तरावित प्रमाण-पत्र का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। प्रबन्ध कानित, इन्यालस कुमारी ग्रेमीरिक्त विद्यों कालेज, अनापुर, इंसाहाबाद क्षाना उठ प्र राज्य पर विश्वविद्यालय से पह कहा प्रयोजन नहीं हो सकता है। प्रबन्ध कानित, इन्यालस कुमारी ग्रेमीरिक्त विद्यों कालेज, अनापुर, इंसाहाबाद कुमारी ग्रेमीरिक्त विद्यों कालेज, अनापुर, इंसाहाबाद क्षाना उठ प्र राज्य पर प्रमाण प्रमाण के को क्षेत्र अनापुर, इंसाहाबाद क्षाना उठ प्र राज्य पर पर विद्यालय प्रमाण काला कर स्वाव प्रमाण कर स्वाव क्षेत्र कर साम प्रमाण कर साम प्रमाण क्षत्र काला प्रमाण कर साम क्षान प्रमाण कर साम प्रमाण कर साम प्रमाण क्षान कर साम प्रमाण क

6. विश्वविद्यालय सभी वर्गों एवं सत्प्रदायों के लिए खुला रहेगा—विश्वविद्यालय वर्ग या सम्प्रदाय को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, लेकिन इस धारा में कही गयी किसी भी बात का विश्वविद्यालय से किसी भी पान्यक्रम में उससे भी अधिक संख्या में विद्यार्थियों की प्रवेश देने की अपेक्षा नहीं को आयेगी जिसे अध्यदिनों द्वारा अवधारित किया जाये :

परन्तु यह कि इस धारा में कहाँ गयी किसी भी बात का <sup>2</sup>[ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनआति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों] के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधानों को करने से विश्वविद्यालय की निवारित करना नहीं समक्षा आयेगा।

- 7. विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कर्तव्य विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे. अर्थात —
  - ज्ञान की ऐसी ऋखाओं में शिक्षण को व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिए प्रावधानों को करना;
  - (2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धां या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या जैसा विषय हो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या जापस लेने या उनमें कनी करने तथा सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;
  - (3) ठपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रस्तुत करना;
  - (4) ऐसे व्यक्तियों के लिए एरीक्षाओं को आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियों, द्विरलोमाओं और अन्य शैक्षिक विशिक्षिताओं को प्रदान करना, जिन्होंने—
    - (क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय, या सहयुक्त
       महाविद्यालय में अध्ययन के पाद्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

<sup>।. 2010</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक ११ द्वारा प्रतिस्थापित (१-११-२००९ से प्रभावी)।

<sup>2. 1994</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 हारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रभाको)।

- (b) have carried on research in the University or in any institution recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances: or
- (c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances as external candidates: or
- (d) are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or associated college or in any other educational institution under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or
- (e) are women residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and Ordinances; or
- (f) are blind and are residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances.
- (5) to hold examinations for and to grant the degree of Bachelor of Arts or Commerce or Master of Arts or Commerce to persons residing within the area of the University who have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances:
- to confer honorary degree or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the Statutes;
- (7) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for persons, not being students of the University, as the University may determine;
- (8) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (9) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;
- (10) to recognize teachers for giving instruction in halls;
- to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;
- (12) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances:

- (ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रूप से परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शतों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा
- (ग) पत्राचार के भाष्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए हो या नहीं अध्ययन के पार्यक्रम का अनुसातन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी सतों के अध्ययान जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्देष्ट किया जाये, बाझ अध्ययिंगे के रूप में एंजीकृत किया गया है, अथवा
- (घ) विश्वविद्यालय में या फिसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शतों के अभीन अन्य फिसी शैषिक संस्थाओं में अध्यापक अधवा अन्य कर्मवारी हैं अथवा ये राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट हतों के अधीन निजी अध्ययन किया है; अथवा
- (ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाली क्ष्त्रयां हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन को किया है; अथवा
- (च) नैत्रहोन हैं और विश्वविद्यालय के क्षेत्र मैं निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययनों को किया है;
- (5) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए करा। अपवा वाणिज्य स्नातक या कला अथवा वाणिज्य के स्नातकोत्तर के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना और उनके लिए उपाधि प्रदान करना जिन्होंने परितियों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्वाक्ष पर से अध्ययन को किया है;
- (6) परिनियमों में निर्दिष्ट रोति से और उसके अधीन निर्दिष्ट शर्जों के अधीन सम्मानिक उपाधियों अधवा अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं की प्रदान करना;
- (7) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे डिस्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्देशों का प्रावधान करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;
- (8) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रोति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;
- (9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (10) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिए अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;
- (11) महाविद्यालयों को सम्बद्धता अथवा मान्यता को शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय-समय पर निरोक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पुरा किया गया ई;
- (12) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्ति साम्प्रिलत है) विद्यावृत्तियों एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदेश करना;

- (13) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the University, the Institutes or the constituent or associated colleges affiliated; or
- (14) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;
- (15) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Instute and the constituent of affiliated or associated colleges and to make arrangements for promoting their health;
- (16) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto; and
- (17) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

#### COMMENT

Powers and duties of the University.—It is the duty of the University to obey the rules and regulations by which it professor to be bound and not adversely affect the rights of others. Virentra Kapur v. University of Johnsur, A.I.R. 1964 Raj 161 (F.B.); Mirza Shokat Beg v. University of Rajasthan, A.I.R. 1979 Raj. 37.

<sup>1</sup>[7-A. Additional powers and duties of certain University.—Upon being authorised by the State Government by notification under the Utlar Pradesh Homocopathic Medicine Act, 1951, <sup>2</sup>[Doctor Bhimrao Ambedkar University. Agra or <sup>3</sup>[Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur], as the case may be, shall—

- (a) hold examinations for and grant diplomas in Homoeopathy;
- (b) take over the functions of holding of examinations for courses prescribed by the Board of Homoeopathic Medicine constituted under the said Act and granting diplomas and shall exercise and perform all the powers and functions of such Board under the said Act with respect to holding of such examinations and granting of diplomas].
- 4[7-8. Additional power and duties of certain Universities.—Upon being authorized by the State Government by notification the Uttar Pradesh Urdu, Arabl, Pharsi University shall help, effiliate and facilitate the minority educational institutions providing higher education.]

CHAPTER III

#### INSPECTION AND INOUIRY

8. Visitation.—(1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University or any constituent college or any Institute maintained by the University, including its buildings, libraries, laboratories, workshops and

<sup>1.</sup> Ins. by Act No. 14 of 1977 (w.e.f. 8-8-1977).

Subs by President Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).

<sup>3.</sup> Subs. for "Shri" by U.P. Act No. 12 of 1997 (w.e.f. 12-8-1997).

Ins. by U.P. Act No. 11 of 2010.

- (13) विश्वविद्यालय संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्र निवासों एवं छात्रावासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;
- (14) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों को मांग करना एवं वन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जा सकेगा;
- (15) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रबन्ध को करना;
  - (16) प्रशासिनक या लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का स्वान करना तथा उनके लिए नियुक्तियों को करना; और
- (17) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुष्रीगक हो या नहीं जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं।

# टिप्पणी

विश्वविद्यालय के कर्तव्य और शक्तिवर्धे— विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह उन नियमों तथा दिनियमों का पालन करे निन्ते साबद्ध होने को वह प्रव्यंजना करता है न कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिकृत देग से प्रभावित करेगा। नीन्द्र कपूर बनाम नोगपुर विश्वविद्यालय, ए० आई० आर० 1964 राज० 161 (एफ० बी०); मिर्चा शैंकित नेग चनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, ए० आई० आर० 1979 राज० 37।

<sup>1</sup>[ **7-क. कृतिपय विश्वविद्यालय को अतिरिक्त शिक्तयं एवं कृतंब्य**—उत्तर प्रदेश होम्योपैधिक आर्थीप अधिनियम, 1951 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, <sup>2</sup>[श्रॉ० भीमराव अम्बे**टकर** विश्वविद्यालय, आगरा अथवा जैसा विषयक हो <sup>3</sup>[छत्रपति] शाहुजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर]—

- (क) होम्योपैथी में डिप्लोमाओं के लिए परीक्षाओं को आयोजित करेगा और उन्हें प्रदान करेगा;
- (ख) उक्त ऑयनियम के अयोन गठित होन्यांपेथी और्याध परिषद् द्वारा निधारित पाद्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करने के कार्यों को हान्यों में लेना और डिस्लोमाओं को प्रदान करना सथा उन परीक्षाओं को आयोजित करने एवं डिस्लोमाओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में उक्त अधिवियम के अधीन उस परिषद से सभी हास्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का संपादन करना।

<sup>4</sup>[7-ख. **कतिपथ विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त शक्ति एवं कर्तब्य** — अधिसूचना से राज्य सरकार इस प्राथकृत किये जाने पर, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली जन्मसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को सम्बद्धता में सहायता करेगा और सुविधा प्रदान करेगा।]

# अध्याय III

# निरीक्षण और जाँच

<sup>. 1977</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्त:स्थापित (8-8-1977 से प्रभावी)।

<sup>·</sup> १९९६ के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रधानी)।

<sup>: :997</sup> के 20 प्र0 अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा "श्री" को प्रतिस्थापित (12-8-1997 से प्रधानी)।

<sup>4.</sup> ২৩10 के द्व॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1 11 2009 से प्रकार्या)।

equipment and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such colleges or Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college or such institute.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

- (3) The person of persons appointed to inspect or inquire under sub-section (I) shall have all the powers of a Civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be decemed to be a Civil Court within the meaning of I[Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973], and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- (4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.
- (6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the salisfaction of the State Government, the Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.
- (7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report of information received in respect of compliance or non-compliance with sudi direction.
- (8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) of this section including any report of an inquiry held before the commencement of this Act, is of opinion that the Executive Council has failed to carry out it functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of

Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

क्ट निर्देशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या उस महाविद्यालय या उस स्कटन के प्रशासन तथा थित से सम्बन्धित किसी भी मामले के सम्बन्ध में उसी प्रकार से बांच कराने का भी जीकर प्राप्त होंगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीशण अथवा जाँच को कराने का निर्णय लंती है, तो कर् वह विश्वविद्यालय को उसके बारे में रिलस्ट्रार के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिवद हररा स्नांनांत कोई भी व्यक्ति ऐसे निरोक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेन्छ और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायों ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय को ओर से उन्हलत नहीं होया. अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जींच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को न्यांतल प्रक्रिया सीहरा, 1908 के अधीन बाद के विषय में विचारण करते समय शाथथ पर साक्ष्य को लेने न्या साक्षियों को उपिस्पित कराने एवं इस्तावेजों और ताल्विक बस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के ज्यांजनार्थ सिविल न्यायालय को सभी शांक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का ![दण्ड क्रांक्रिया सिविल न्यायालय होना समझ लायेगा, के अर्थव्यापित में सिविल न्यायालय होना समझ जायेगा, केर उसके अथवा उनके समझ किसी भी कार्यवाहों का भारतीय दण्ड सीहिता को धारा 193 एवं 228 की इस्टेक्यापित में न्याधिक कार्यवाहों होना समझ जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उस निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में सम्बोधित करेगी इन्द उपकुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के विचारों को ऐसी सलाइ के साथ जिसे राज्य सरकार उन्तावित कर सकेगी के साथ उस पर को जाने वाली कार्रवाई पर संसूचित करेगी।

(5) उपकुलपति तब ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार नियत कर सकेगी उसके समक्ष इन्विपरिषद द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट दाखिल इन्गा।

(6) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण युक्तियुक्त क्षमय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिए कांत्वाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेशों को जारी कर सकेंगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और किन्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की ज्रोन उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी ज्रान्क निदेश की और साथ हो ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना की भी, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा ज्ञानपालन के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया हो, प्रति कुलपति को प्रेषित करियी।

(३) उपधारा (६) के प्रावधानों पर कोई प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना यदि कुलागीत की, इस धारा की उच्छारा (७) में निर्षष्ट किसो भी इस्ताबेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनयम के प्रारम्भ होने के पूर्व उच्छोजित जांच की कोई भी रिपोर्ट सम्मितित है, के विचारण पर, यह राव हो कि कार्यपरिचद अपने कार्यों के करने में असफल दुआ है अथवा उसने अपनी शाबितयों का दुरुपयोग किया है तो वह उसे लिखित न्हांकरण दाखिल करने का अवसर प्रथान करने के पश्चात् यह आदेशित कर सकेगा कि वनत कार्यपरिचद

<sup>!.</sup> १९७७ के उ० प्र**० अधिनियम** संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

submitting a written explanation, order that in supersession of the s Executive Council, an ad hoc Executive Council, consisting of the V Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superse Executive Council, shall for such period not exceeding two years as Chancellor may from time to time specufy, and subject to the provisions of section (11), exercise and perform all the powers and functions of the Execu Council under this Act.

- (9) Nothing in Section 20 shall apply to the composition of the ad Executive Council that may be constituted under sub-section (8).
- (10) Upon an order being made under sub-section (8), the term of office of members of the Executive Council superseded thereby, including 2x-of, members shall cease and all such members shall vacate their offices as such
- (11) During the period of operation of an order under sub-section (8), provisions of this Act, shall have effect subject to the following modificati namely:
  - (a) in Section 20, after sub-section (5), the following sub-section s be deemed inserted:
    - "(6) A meeting of the Executive Council shall be held at 1 once every two months":
  - (b) in Section 21, in sub-section (1), after the words 'subject to provisions of this Act', the words 'and subject also to the contro the Chancellor' shall be deemed inserted;
  - (c) in Section 24, in sub-section (2), the words, 'and shall upor requisition in writing signed by not less than one-fourth of the imembership of the Court' shall be deemed omitted.
- (12) A fresh Executive Council shall be consisted in accordance with provisions of Section 20 with effect from the expiration of the perior coration of an order under sub-section (8).
- (13) Any Statute, Ordinance, Regulation or order made during the perio operation of an order under sub-section (8), in accordance with the provision this Act, as deemed modified by virtue of the provisions of sub-section ( shall, notwithstanding the expiration of such period, continue in force u amended, repealed or rescinded in accordance with the provisions of this Ac

## CHAPTER IV

#### OFFICER OF THE UNIVERSITY

- Officers of the University.—The following shall be the officers of University—
  - (a) the Chancellor;
  - (b) in the case of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya only, Pro-Chancellor;
  - (c) the Vice-Chancellor;
  - (d) in the case of Universities referred to in sub-section (1) of Sed 14, the Pro-Vice-Chancellor;

कं अतिष्ठान में उपकुलपित अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपित अतिष्ठित कार्यपरिषद् के किसी भी सदस्य को समिमित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर कंगा, को सम्मितित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद् ऐसी अवधि के लिए वो दो वर्थ से अधिक नहीं होगी किसे कुलपित समय-समय पर बिनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिन यस के अभीन कार्यपरिषद् को सभी शिक्तयों का प्रयोग कर सकेगा और सभी कार्यों का संपादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई भी बात तदर्य कार्यपरिचद की संरचना के लिए लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, तद्वारा अतिष्ठित कार्यपरिवर् के सभी सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे सभी सदस्य उस रूप में अपने पदों को दिक्त कर देंगे।

(11) उपभारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अर्थाध के दौरान, इस अधिनियम के प्रावधानों का निम्नलिखित रूपानरणों के अध्यक्षीन प्रभाव होगा अर्थात ;

- (क) धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा का अन्त:स्थापित होना समझा जायेगा:
  - ''(6) कार्यपरिषद् की बैठक प्रत्येक दो भाइ में कम से कम एक बार बुलायी जायेगी'':
- (ख) घारा 21 में, उपधारा (1) में, पदाबली "इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन" के परचात् पदाबली "और कुलपित के नियंत्रणाधीन भी" का अन्तःस्थापित होना समझा जायेगाः
- (ग) उपधारा (4) में, उपधारा (2) में, पदावती, "और सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौयाई द्वारा इस्ताअरित लिखित अध्यपेशा पर" का लोपित किया जाना समझा जायेगा।

(12) उपधारा (8) के अधीन उग्रदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने से प्रभावी धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार नई कार्यपरिवद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनयम के डपवन्थों के अनुसार जैसा कि वे डपधारा (11) के प्रावधानों के कारण उपानरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को अवधि में बनाया गया कोई भी परिनयम, अध्यादेश, विनियम या आदेश ऐसी अवधि के समाप्त होने पर तब तक प्रभावो बना राज व तक कि इस अधिनयम के प्रावधानों के अनुसार उसे संशोधित, निरसित या विखणिडत न कर दिया जाये।

## अध्याय [V

# विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 9. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—
  - (क) कुलपति;
  - (ख) केवल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को दशा में प्रति कुलपति;
  - (ग) उप कुलपति;
  - (घ) धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रति कुलपित;

- (e) the Finance Officer:
- (f) the Registrar;
- 1(ff) the Controller of examinations, if any, appointed);
  - (g) the Deans of the Faculties:
  - (h) the Dean of Students Welfare:
  - such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

#### COMMENT

Officers of University.—Officers of the University does not mean the emplayees of University. Unless the context otherwise requires the expression used here should ordinarily be trested as carrying the same meaning throughout the Act. Subhas Chandra v. State of H.P. 1978 Lab. LC. 1294 (D.B.): 1978 (1) S.L.R. 681.

- 10. The Chancellor.—(1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the Presudent of the Court and shall, when present, preside at meeting of the Court and st any convocation of the University.
- (2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or cerords relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
- (4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.
- Pro-Chancellor.—(1) Maharaja Vibhuti Narain Singh of Varanasi shall continue to be the Pro-Chancellor for life of the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya.
- (2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, priside at meetings of the Court and at any convocation of the Vishvavidyalaya.
- (3) The Pro-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.
- 12. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (5) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely—
  - (a) one person (not being a person connected with the University, an Institute a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Counsel <sup>2</sup>[at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term];

Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

- (ङ) वित्त अधिकारी;
  - (च) रजिस्ट्रार;
- ¹[(चच) नियुक्त किया गया परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो];
  - (छ) संकायों का संकायाध्यक्ष;
  - (ग) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष:
  - (इ) ऐसे अन्य अधिकारी जिनका परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जा सकेगा।

#### टिप्पणी

विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के अधिकारियों का अधिप्रांय विश्वविद्यालय के कर्पनारियों से नहीं है। उस तक संदर्भ में अन्यथा अदेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त अधिकारी "विश्वविद्यालय के अधिकारी" का साथारणतया वहीं अर्थ माना जायेगा जो कि सम्पूर्ण अधिनियम में दिया गया है। सुभाय चन्न वनाम हिमाचल अंदेश राज्य, 1978 होता इण्डल्ट्रियल केसेज, 1294 (दी॰ भी॰) : 1978 (1) एस॰ एस॰ आर 6 6811

- 10. कुलपति—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपित होगा। वह अपने पर के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा तथा जब कभी उपस्थित हो, सभा की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी टीक्शन समारोह में अध्यक्षता करेगा।
  - (2) सम्मानिक उपाधि के प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कलपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।
- (3) उपकुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना अथवा अभिलेख प्रदान कर जिसकी कृतपति जाँच करे।
- (4) कुलपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनियम था परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।
- प्रति कुलपति—(1) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन प्रति कुलपति वने रहेंगे।
- (2) प्रति कुलपति, कुलपति की अनुपरिखति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान समारोह में अध्यक्षता करेगा।
- (3) प्रति कुलपित को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनयम या परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।
- 12. उप-कुलपति—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतानिक अधिकारी होगा और उसे कुलपति हारा उन व्यक्तियों में से उपधारा (5) अथवा उपधारा (10) हरा क्या उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया वायेगा जिनके नामों को उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार गठित समिति हारा उसे दाखिल किया जाये।
  - (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्निसिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--
    - '(क) एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान, संध्यक महाविद्यालय, सहयुक्त अधवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से सम्बद्ध नहीं है) कार्यपरिवर हारा <sup>2</sup>[उस तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व जब उप-कुलपति के पद में उसकी कार्यांविध के समाप्त होने के कारण रिविच उत्पन्न होने जाली है, निवाधित किया वायेगा];

 <sup>1995</sup> के द० प्र• अधिनियम संख्यांक 14 हारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रधायो) :

 <sup>1977</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित ।

- (b) one person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof nominated by the said Chief Justice; and
- (c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convenor of the Committee;

<sup>1</sup>[Provided that where the Executive Council fails to elect any person in accordance with Clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under Clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.

- (3) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also wheneve so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.
- (4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).
- (5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, <sup>2</sup>[or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor] another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).
- (6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.
- <sup>3</sup>[(7) (a) Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;
- (b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier:
- (c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty-five years may be appointed as such for second term:

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed always to have been inserted.

Subs. by U.P. Act No. 26 of 2007 (w.e.f. 25-8-2007).

- (ख) एक श्यक्ति जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है जिसमें उसका मुख्य न्यायाधीश सम्मितित है, उक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।
- एक ऐसा व्यक्ति, जिसे कुलपित हारा नामोदिष्ट किया जायेगा, जो समिति का आयोजक भी होगा :
  - 1[परन्तु यह कि जहाँ कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाती है, तो कुलपति खण्ड (ग) के अधीन उसके हारा नामोदिश व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद के, प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामोदिश करेगी।
- (3) सिमिति, जहाँ तक सम्भव हो उस तारीख के कम से कम साठ दिन पूर्व, जब उपकुलावित के पद में उपपारा (7) के अधीन कार्यकाल को समादिन अबवा त्यान-पत्र के कारण रिवित उत्पन्न होने वाली है और ताय तारीख के पूर्व जिसे कुलपाति हारा विमित्तिह किया जा सकेना, कुलपाति कार कार्यकार अधीकत हो और उस तारीख के पूर्व जिसे कुलपाति हारा विमित्तिह किया जा सकेना, कुलपाति को, कम से कम तीन और अधिक से अधिक पत्रीच ऐसे उपलेकारों के नामों को दाखिल करेगी जो उपकुलपाति के पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। सिमिति, नामों को दाखिल करते समय, कुलपाति के समय इस प्रकार सिफारिया किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिवताओं को दर्शित करते हुए सिक्षप्त विवास को अग्रेषित करेगी, लेकिन वह अधियान के किसी भी क्रम को नहीं बतायेगी।
- (4) जहाँ कुलपित समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक का ठप कुलपित के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है अथवा है और कुलपित का चुनाव तोन व्यक्तियों से कम ठक सीमित है तो वह समिति से उपचारा (3) के अनुसार नये नामों को सूबी दाखिल करने की अपेक्षा कर क्कीगा।
- (5) यदि समिति उपभाग (3) या उपभाग (4) में निर्दिष्ट किये गये बाद में कुलपित द्वारा चिनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हों नामों का सुझाव देने में विफल होती हैं अथवा, असमर्थ है <sup>2</sup>[अथवा यदि कुलपित उप कुलपित के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक वा अभिक पर विचार नहीं करता है], तो शैक्षिक प्रतिक्षा के तीन व्यक्तियों को सम्मितित काते हुए कुलपित द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जायेगा जो उपभारा (3) के अनुसार नामों को दाखिल करेंगी।
- (6) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाडी मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति अथवा रिक्तयों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाडियों में किसी ऐसे व्यक्ति के भाग क्षेत्रे के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगा।
- <sup>3</sup>[(7) (क) उप-कुलपति के पद हेतु केवल वड़ी व्यक्ति पत्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न को हो;

(ख) उप-कुलपित उस तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पर की धारित करेगा जब वह अपने पर को धारित करता है अथवा जब तक वह अइसट वर्ष को आयु प्राप्त नहीं कर लेता जो भी पहले हो:

(ग) डप-कुलपित जिसने पेंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उस रूप में हितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा :

 <sup>1977</sup> के ड० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापितः

<sup>2 1977</sup> के उ० प्र० अभिनियम संदर्शक 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझ आयेगा।

<sup>3. 2007</sup> के ৪০ प्र॰ अधिनियस संख्यांक 26 द्वारा प्रतिस्थापित (25-৪-2007 से प्रभावी)।

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurnace or provident fund constituted under Section 33:

<sup>1</sup>[Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution or the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor).

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole Judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify—

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expity of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor;

 (b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency:

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this subsection, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior-most Professor of the University in the case of the University of Gorakhpur and any University mentioned in or specified under Section 38, or the senior-most Principal of an affiliated College in the case of any other University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

<sup>2</sup>f(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

ins. by U.P. Act No. 21 of 1975 and shall be deemed always to have been inscribed.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

परन्तु यह कि उपकुलपति कुलपति को सम्बोधित अपने इस्तावर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, और उसका कुलपति द्वारा उस त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने पर अपने पद को धारित करना उंट हो जायेगा

(३) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यथीन, उप कुलपति को परिलब्धियों और सेवा को अन्य शर्ते ऐसी होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जा उस्तेमा ।

(9) उप कुलपति थारा 33 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा अथवा भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा :

1[परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को उप कुत्तपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे पविष्यनिधि में अंशरान करते रहने की अनुमति दी जायेगी जिसका वह अभिदायकर्ता है और विश्वविद्यालय का अंशरान उस तक सीमित रहेगा विश्वके तिए यह उप कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अंशरान करता आ उसा था।

(10) निम्नितींखर परिस्थितियों में से किसी में, जिनके विद्यमान होने के बारे में कुलपित एकमात्र निर्णायक होगा कुलपित 6 माह से अनिधक की अवधि के लिए उप-कुलपित के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की निर्यक्ति कर सकेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे—

- (क) जहाँ उप कुलपित के पर में रिक्ति अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जो त्याग-पत्र अथवा उस कार्यावधि को समाप्ति नहीं है, उत्पन्न होती है अथवा उसका उत्पन्न होना सम्भाव्य है, जिसकी रिपोर्ट रिकस्ट्रार द्वारा कुलपित को अधिलाब्य दी जायेगी;
- (ख) नहीं उपकुलपति के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के प्रावधानों के अनुसार सुविधाननक ढंग से और शीप्र ही न भरा जा सकता हो;
- (ग) अन्य कोई आपात स्थिति :

परन्तु यह कि कुलपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन उप-कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकेगा, किन्तु ऐसे कि उस मुक्ति की कुल कार्यावधि (मूल आदेत में नियत कार्यावधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (2) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त उप कुलपति पद को पारित करता है, प्रति उपकुलपति, यदि कोई हो अथवा नहीं कोई प्रति उप-कुलपति न हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय और धरा 38 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन विनिद्धि किसी विश्वविद्यालय की दशा में उस विश्वविद्यालय को वरिहतम प्राप्तिक अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिहतम प्राप्तार्थ उप-कुलपति के कर्तन्यों का भी निर्वहन करेगा।

<sup>2</sup>[(12) यदि कुल्पित को राय में, उप-कुल्पित इस अधिनियम के प्रावधानों का इच्छायुक्त दंग से कार्यान्यपन करने से लोग कर देता है अख्या उससे इन्कार कर देता है अख्या अपने में निहित सन्तियों का दुरुपयोग करता है, अख्या यदि कुल्पित को अन्यस्य पह साता है कि उप-कुल्पित के पद में बने रहना विश्यविद्यालय के हित के प्रतिकृत है, तो कुल्पित, ऐसी खाँच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा उपकुल्पित को अपसारित कर सकेगा।

 <sup>1975</sup> के ड॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 21 हारा अन्तःस्थापित।

 <sup>1994</sup> के ४० ४० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्तःस्थापितः।

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders—

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions
  of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the
  emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section
  (8):
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

#### SYNOPSIS

- Notice to all the Members of the Committee is a must.
- Sufficiency of the notice of the meeting of the Council.
- Members of Committee to be elected by Executive Council.
- Chancellor has the power to pass successive orders.
- 5. Nature of inquiry.
- Power to appoint not to be arbitrary.
- 7. Removal of the Vice-Chancellor.
- 1. Notice to all the Members of the Committee is a must.—It is necessary that notice must be issued to all the members of the Committee. If for one reason or the other one of them could not attend that does not make the meeting of others illegal. In such circumstances, where there is no rule or regulation or any other provision for fixing the quorum, the presence of the majority of the members would constitute it a valid meeting and matters considered thereat cannot be held to be invalid. Ishtoer Chand v. Satyanarain Sinha and others. ALR. 1972 S.C. 1812.
- 2. Sufficiency of the notice of the meeting of the Council.—Seven day's notice required by the provision under the regulations should mention the business to be transacted at the meeting and should be accompanied by an agenda specifying the business to be transacted in the meeting. Only four days notice was held to be insufficient and the recommendations of the sald committee was held to be invalid. Kashi Nath Mishra v. Allahabad Linversity, A.LR. 1967 All. 101.
- Members of Committee to be elected by Executive Council.—The election of the member has to be conducted according to the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Kashi Nath Mishra v. Allahabad University, A.I.R. 1967 All. 101.
- 4. Chancellor has the power to pass successive orders.—In the case of Chancellor, Varanassya Sanekrit Vishuavidyalaya v. Jagdish Narain Panday, A.I.R. 1969 Allahabad 376, a Pull Bench of the Allahabad High Court had occasion to consider. Section 12 (6) of the U.P. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act which is similar to sub-section (10) of this section and it was held that the Chancellor had the power to pass successive orders. It was further held that if this power is misused or colourably exercised or if the power is exercised in the absence of existence of requisite conditions, such exercise of the power may be called in question by appropriate legal proceedings and may be struck down by the Court in appropriate cases, but that would not mean that the power does not exist.
- Nature of inquiry.—The inquiry must be held in a manner consistent with the basic concept of justice and fair play. State of Orissa v. Dr. (Miss) Binapani, A.I.R. 1967 S.C. 1269 (1271).

- (13) उपधार। (12) में निर्दिष्ट किसी भी बांच के लम्बनकाल के दौरान अथवा उसके अनुष्यान में कलपति यह आदेशित कर सकेगा कि अप्रेतर आदेशों के होने तक—
  - (क) वह उपकुलपति, उपकुलपति के प्र के कार्यों का संपादन करने से विरत रहेगा, लेकिन वह उप परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह उपधारा (8) के अधीन अन्यथा इकतार था:
  - (ख) उपकुलपति के पद के कार्यों का आदेश में बिनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पासन किया जायेगा।] टिप्पणियाँ
  - समिति के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस देना अनिवार्य
  - कार्य परिषद् की बैठक की नोटिस की पर्याप्तता
  - कार्य परिषद् द्वारा समिति के सदस्य का चुनाव
- कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है
- 5. जाँच की प्रकृति
- नियुक्ति करने की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाडिए
- 7. डपञ्चलपति का अपसारण
- 1. समिति के सभी सदस्यों को बैठक की गोडिस हेना अधिवार्य—घड आवस्यक है कि सिपति के सभी सदस्यों को नीटिस नारी को नायेगी। यदि किसी कारण से उनमें से कोई उनस्थित नाई हो पाता है तो इससे अन्य व्यक्तियों को बैठक अधिवार नाई हो नाती है। ऐसी पिरिस्थित में नायांचि को नियत करने के लिए कोई नियस या विनियस अध्या कोई प्राथमान नहीं है तो स्टब्सों के बहुगत से बैध बैठक का गठन होगा पूर्व स्वार्थ नाहीं है। इससे विचार किये गोसा को अधि होना नाई माना ना सकता है। इंग्यर यन्द बनाम सम्बन्धायण सिंहा एवं अन्य, ए० आई० आर० 1972 एस० स्वि॰ 1972।
- 2. कार्य प्रशिवर को बैठक को नोटिस की चर्चाण्यात —िविन्यमों के अधीन प्रावधान हारा अधिकत 7 दिन कार्य प्रशिवस में भी बैठक में संख्यादहार किसे वाने वाले काल कार्य जन वा उस्लेख होना चाहिए और इसके साथ में बैठक में संख्यादहार किसे को भाले कार्य कार्य किसी मिलिक कर हुए कार्य सूची को सीहरन किसा जाना चाहिए। इस भार में केवल 4 दिन की नोटिस अचर्यान्त मानी गयी थी और इस्तिम्य ठक्त स्राधित को स्थिकारिय अधीच इहरामी गयी। काली नाय मिला बनाम इस्तहाबाद विश्वविद्यासन, ए० आई० आर० 1967 इसक 7011
- 3. कार्य परिषट् हारा स्पिति के सदस्य का चुन्यय—कार्य परिषट् की समिति के सदस्य का 'बुनाब एकल इस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिणिधित की प्रणाली के अनुसार किया जायेगा। कारी नाथ निक्षा अनाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ए० आई० आर० 1967 इसा० 101।
- 4. कुल्यपित को उसरीक्तर आवेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है— कुल्यित, वाराणवेश संस्कृत विश्वविद्यालय बनाम जनस्रीश नाराणण सार्थ्य, एक आई, आरत 1989 इस्ताइनांद 376 के बाद में, इस्ताइनांद उच्च न्यासालय की पूर्णपेत को इस धारा को उपकारा 100 के समान, ठक कर कारायित संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनेयय (1956 का 28) को धारा 12 (6) पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं उस बाद में यह अधिनीधारित किया गया वा कि कुल्योंक को उत्तरीत्तर आदेशों को पारित करने को स्वत्रीत सार्थ को अधिन प्राप्त हुआ पूर्ण उस बाद में यह अधिनीधारित किया गया कि यदि इस शक्ति का शुरूषपेश किया ना कारा है अध्यय वादि इस शक्ति का अधिक शक्ति की विद्यालय को अधाव में प्रयोग किया बाता है, को उस शक्ति को उत्तरीत अधाव है अपन वादि इस शक्ति का अधिक शक्ति की विद्यालय के अधाव में प्रयोग किया बाता है, को उस शक्ति के अधाव में प्रयोग किया बाता है, को उस शक्ति के प्रयोग को स्तुनित विधिक कार्यवार्षिय में उस स्वाप्त किया वा सकेगा और समुनित वादों में उस समान किया वा सकेगा, लेकिन उसका अधिग्राय यह नहीं होगा कि यह शक्ति विद्यालय को इस हो की विद्यालय की अधाव स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त किया वा सकेगा की स्वाप्त की अधाव स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त किया वा सकेगा की स्वाप्त की स्वाप्त की इस शक्ति विद्यालय का सकेगा की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त किया वा सकेगा की स्वाप्त किया वा सकेगा की स्वाप्त की स
- 5. जाँच की प्रकृति—जीच को न्याय और निष्पक्षता को मूस धारण से सुसंगत रांति से किया वायेगा। उडीसा सन्य बनाम ठाँ० (कु०) खोंचा चनी, ए० आई० आर० १९६० संव 1269 (1271)।

- 6. Power to appoint not to be arbitrary.—The power to appoint a Vice-Chancellor has source in the University. It must not be exercised arbitrarily. It can be exercised anly for good cause, i.e. in the interested of the University and only when it is found after due inquiry held in the manner consistent with the rules of natural justice, that the holder of the office is unfit to continue as Vice-Chancellor. Bool Chand v. Kuruishetra University, A.LR. 1968 S.C. 292.
- 7. Removal of the Vice-Chancellor,—Under the First Statutes framed by the University, in case, the Chancellor is of the opinion that the Vice-Chancellor has, intentionally and wilfully, violated the provisions as this Act or omitted to carry out them or misused the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the said Vice-Chancellor, continuance in his office is not in the interests or the University. Chancellor, after due inquiry, by an order, may remove him from his office. Comments based on the provisions of the Act.
- Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall—
  - (a) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the Institutes maintained by the University and its affiliated and associated colleges;
  - (b) give effect to the decisions of the authorities of the University:
  - (c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University;
  - (d) be responsible for the maintenance of discipline in the University:
  - 1{(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due time and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates].
- (2) He shall be an ex officio member and Chairman of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.
- (3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of his sub-section be entitled to vote.
- (4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor 2[under Sections 10 and 68] possess all such powers as may be necessary in that behalf.
- (5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Court, the Academic Council and the Finance Committee:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

6. नियुक्ति करने की शक्ति कि कुश नहीं होनी चाहिए—उपकुलपति को नियुक्त करने की शक्ति का बांज किन्द्रका हमा के किया जाता चाहिए। इसका प्रयोग निरंकुण हमा से नहीं किया जाता चाहिए। इसका प्रयोग किल्क नच्छे हेतुक के रित्य अर्थात् विश्वविद्यासय के दिन में ही किया जा सकता है और केवल सभी जब, किन्द्रक न्याय के नियमों से सुसंगत रीति से जोच करने के पश्चात् यह पाया जाये कि उस पर का भारक कुल्कुन्सचे के रूप में मने रहने के लिए अनुस्युक्त है। बूल न्य बनाम कुल्केश विश्वविद्यालय, ए० आई० क्ला 1958 एसन सी० 2921.

7. उपकुलयित का अपस्तरण — विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्राप्त परित्यमों के अधीन, यदि कुलयित का यह राय है कि उपकुलयित ने जानबूझ कर और इकायुक्त ढंग से इस अधिनियम के प्रार्थमानों का उन्होंना किया है और उनका पालन करने से लिय किया है उसका अपने में निहित की गयी शक्तियों का इस्त्येग किया है और उनका पालन करने से लिय किया है उसका अपने पर में बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलयित सम्पद्ध जांच के पहचाव, आदेश से उसके यह से अपसारित कर सकेगा। (उत्प्राप्त अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित)।

13. उपकुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और त्रीमणिक अधिकारी होगा और वर्रः—

- (क) विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघदक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलाणों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर निर्यत्रण रखेगा:
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चर्यों को प्रभावी बनायेगा;
- (ग) कुलपति को अनुपश्चिति में, सभा की बैठकों एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दोबान्त समारोह को अध्यक्षता करेगा;
- (घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;
- ![(इ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आवोजित करने एवं उन्हें समृचित डंग से और सम्यक् समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीम्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समृचित तारीखों पर प्राप्त्य हो तथा समाप्त हो।]
- (2) वह कार्यपरिषद, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा।
- (3) दसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय को बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग तेने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर भवदान करने का हकदार नहीं होगा।
- (4) उपकुलपित का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों का सत्यानिहा से पालन करे और वह <sup>2</sup>[धारा 10 एवं 68 के अधीन] कुलपित की शबितयों पर कीई भी प्रतिकृत प्रधाद डाले बिना उन सभी शबितयों को धारित करेगा जो उस मिमिल आवश्यक हो।
- (5) उपकुलपित को कार्यपरिषद्, सभा, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी:

परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यामीजित कर स्केगा।

 <sup>1977</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित।

 <sup>1974</sup> के ढ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) Where any matter 1 other than the appointment of teacher of t University] is of urgent nature requiring immediate action and the same cou not be immediately dealt with by any officer or the authority or, other body . the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwite report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer authority, or other body who or which in the ordinary course would have deal with the matter -

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if the officers, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annual the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the hudget.
- (8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under subsection (6) involves the appointment of an officer 2[\* \* \*], such appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.
- (9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

#### SYNOPSIS

- 1. Nature of the opportunity to be provided by the Vice-Chancellor.
- 2. Offence involving moral turnitude.
- 3. Entertaining of complaint/Explanation by the Vice-Chancellor.
- 4. No power to make ad hoc appointment.
- 5. Power of the Vice-Chancellor quasi-judicial.

Ins. by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).

The words "or a teacher of the University" omitted by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).

(6) जहां '[विश्वविद्यासय के अध्यापक को नियुक्ति को छोड़कर] अन्य कोई भी पामला अन्यायस्थक प्रकृति का है जिसमें तत्काल कार्रवाई को आवश्यकता है और उससे विश्वविद्यालय के किसो में ऑपकारों या प्राप्तिकारों या अन्य ऐसे किसी निरुक्त प्रदात कार्रवाई स्ववव्दार कही किया जा सकता का अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त कार्य कार्यक्त प्राप्त की स्ववंदात कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त अस्त अस्त अस्त कार्यक्त को स्ववंदात अस्त अस्त अस्त कार्यक्त की स्ववंदात कार्यक्त कार कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त

परन्तु यह कि कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना उपकुलपति द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवीई नहीं की कार्यगी चाँद वह परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से विचलन में लिप्त होता हो :

परनु अग्रेवर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकारों अधवा अन्य निकाय को यह राय हो कि उस कारवाई को नहीं किया जाना चाडिए था तो वह पामला कुलपति के समक्ष निर्देष्ट कर सकेगा जो या तो उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्टि कर सकेगा अधवा उसे रह कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपनित्तित कर सकेगा जिसे वह उपमुक्त समझे और तत्ररस्वाद उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अध्या वैसा विषय हो उस उपानिरित्त रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्यभावी होने या उपानिर्तित होने का उपकुलपति द्वारा अधवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतन को गयी किसी भी बात की बैशता पर प्रविकृत

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन इपकुल्पांति द्वारा की गयी कार्रवाई से सुब्ध है, को उस कार्रवाई के विरुद्ध कार्यपरिषद् के समक्ष उस तारोख में तीन मांड के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा विकाय र उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सुन्ना इसे दी जाती है और उसके पश्चवक्त कार्यपरिषद्ध कुल्लापति हुछ की गयी कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी था उसे अभिगृत्य कराद दे सकेगी।

- (7) उपधारा (6) में कहा गया किसो भी बात का उपकुलपति को ऐसे किसी भी व्यय को उपगत करने के लिए सशक्त करना नहीं समझा जायेगा जिसे करने के लिए वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है और जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन उपकुत्तपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी अधिकारों <sup>2</sup>[ " " "] को निस्तिक्त अन्तर्विसित है तो वहाँ वह नियुक्ति निर्धारित रीति से नियुक्ति के किए जाने पर अधवा जो भी प्छले हो, उपकुलपति के आदेश की तारीख से छ: माह की अवधि के समाप्त होने पर समाप्त हो जायेगी।
- (१) उपकुलपति ऐसी जन्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया करें।

### टिप्पणियाँ

- अवसर की प्रकृति का उपकुलपिंठ द्वारा बताया जाना
- तदर्ध नियुक्ति की कोई शक्ति
- नैतिक अधमता को अन्तर्वशित करते हुए प्रकृति
  अपराध
- ठपकुलपति की शक्ति न्यायिक-कल्प प्रकृति को
- कुलपति द्वारा मौखिक परिवाद/स्पष्टीकरण ग्रहण करना
  - ग्रहण करना

<sup>1972</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम संक्यांक 1 द्वारा अन्त:स्थापित (22-11-1991 से प्रभावी)।

<sup>्</sup>र प्रदाता "अयवा विश्वविद्यालय के अध्यापक" का 1992 के ट॰प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा सीमित (22-11-1991 के प्रधारी)।

- 1. Nature of the opportunity to be provided by the Vice-Chancellor.—Unless person is made aware of the fact that he is being accused of some thing, question of refuxanthe allegations or putting in his defence does not arise. If action has been taken against amperson without making him aware of the accusation levelled against him, it worst necessarily follow that an opportunity to put in his defence has been denied to him. Shall Ahmad v. Roorkee University, 1978. All. L.J. 567.
- 2. Offence involving moral turpitude.—The respondent-University had reinstate petitioner Shri Jaswant Singh Sajwan who had been convicted under Section 60 of the Excuse Act, and was imposed a fine of Rs. 150 for possessing two pouches of illicit hour From the factual background, it may be presumed that the University was not treating the possession of illicit liquor as an offence involving moral turpitude. The action of the respondents in terminating the services of the petitioner who have been held guilty of similar offence under Section 60 of the Excuse Act was arbitrary and discriminatory Parashu Ram Semuel v. The Registrar, Hemusti Nanden Bahuguna, Garhtool University Srinagar, Garhaul (2001) U.P.L.B.E.C. 93 (ALL).
- 3. Entertaining of oral complaint/Explanation by the Vice-Chancellor.—Where person does not make a complaint or give an explanation in writing, the Vice-Chancellor of the Proctor cannot over look the complaint or explanation made orally. Non-consideration of the oral explanation of the person proceeded against even though he does not put is appearance, would be a flaw which would vitiate the proceedings of the inquiry committee as it would amount to violation of the principle of natural justice. Special Appeal No. 1% of 1973. Vice Chancellor of University of Allahabad v. Shri Jagdish Chandra Dixit and othes decided by Division Bench on 22-9-1973.
- 4. No power to make ad hoc appointment.—As is clear from the provision of the section, the Vice-Chancellor should not be given any power to make ad hoc appointment a a teacher of the University. Dr. Prablus Narain Sazena v. Vice-Chancellor, Dr. Bheem Ra Ambedkur University. Agra, (2001) 1 U.P.L.B E.C. 86 (All.).
- Power of the Vice-Chancellor quasi-judicial.—According to Clause (d) of sub section (1), the Vice-Chancellor is expected to exercise quasi-judicial powers in punishing students for breach of discipline. Gajadhar Prasad v. Allahabad University, A.I.R. 1966. All. 477.
- 14. The Pro-Vice-Chancellor.—(1) This section applies only to the Universities of Lucknow, I[\* \* \*] and Gorakhpur and to any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the Gazette.
- (2) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.
- (3) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.
- (4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.
- (5) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of Rupees three hundred per month.

The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.e.f. 14-7-2005).

2. अवसर की प्रकृति का उपसुक्तवाति द्वारा बताबा जाना—जब तक ज्यक्ति को इस तच्य से धिव नहीं जिल्ला कारा। कि तसे किसी बाव के लिए रोपरोधित किया जा रहा है, तब तक आरोपों को खण्डित करने जन्म जारा। कि तसे किसी बाव के लिए रोपरोधित किया जा रहा वह लागाये गये खारे से धिव जिल्ला को करने का एवन नहीं उठता है। यदि उसे उसके विरुद्ध लागाये गये आरोप से धिव कि ते कार्यों के कि तसे अपनी प्रतिक्षा क्लिंग के कि तसे अपनी प्रतिक्षा क्लिंग के से से अपनी प्रतिक्षा क्लिंग के से से प्रतिक्षा करने से से प्रित किया गया है। जाइब अहमद बनाव रुड़की विद्यालय, 1978 ए० एतः जैठ 5671

3. कुलचर्ति द्वारा मीतिक परिवाद-स्वर्शिकरण ग्रहण करका—गडी कोई व्यक्ति विशिक्त रूप में परिवाद को करता है अथवा लिखिक स्वाधिकरण नहीं देता है, तो उपयुक्तचर्ति अववा प्रांबदर मीतिक रूप से किये परिवाद अथवा स्वर्शिकरण को को अन्देवी नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति के, विसके विद्युक्त वार्थवार्ति के गयी हो, मीखिक स्वर्शिकरण के बारे में अधिकारण, धते ही उसने उपसंजति न की हो, ऐसा दीच होगा में जब समिति को कार्यवाहियों को दृष्टित कर देता व्यक्ति वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान के उस्लंधन को कोट में आयोगा। उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय काम श्री वायरीस चन्द्र दीक्षित एवं अन्य, में फानपति वर्ष 1973 की विशेष अपीत संत्र 193, खाव्यपिड हारा 27 9-1973 की विशिक्षता

4. तदार्व नियुक्ति की कोई शक्ति—जैसा कि इस धारा के प्राथमानों से स्पष्ट ई, उपकुस्तपीय को विजयं करायास्त्य के अध्यक्त को तदार्थ नियुक्ति की कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की जानी चाडिए। ऑ॰ प्रमु उपज्ञास्त्र के अध्यक्त करने इंडिंग की की की की की की किया के अध्यक्ति करनी व्याप्त (2001) 1 यू० पी॰ एक बी॰ ई० सी॰ 86 (इसल०)।

5. वसकुलपति की शक्ति न्याधिक-कारण प्रकृति की—वच्यारा (1) के खण्ड (थ) के अनुसार, उन्हासती से यह अपेका की वाठी है कि वह अनुशासन के पंग हेतु विद्यार्थियों की दर्शिवत काने में न्यापन करेगा। गकायर प्रसाद बनाय इसाहाबाद विश्वविद्यासय, ए० आई० कार अपके उत्तर विद्यार्थिय के स्वापन करेगा। गकायर प्रसाद बनाय इसाहाबाद विश्वविद्यासय, ए० आई० कार अपके उत्तर विद्यार्थिय स्वापन विश्वविद्यासय, ए० आई०

14. प्रति उपकुलपति—(1) यह घरा केवल लखनऊ, 1[° °°] और गोरखपुर के विश्वविद्यालयों के जिए और गजट में अधिसुचना इस सम्बन्ध सरकार इस उस निमिन्न विनिर्देष्ट किये गये अन्य किसी भी ज्ञिन्नविद्यालय के लिए लागू होती है।

- (2) उप-कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से प्रति उप-कुलपति को न्यून्ति कर सकेगा।
- .3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति उपकुलपित प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के आंतिरिक्त कर्नव्यों का निर्वहन करेगा!
  - (4) प्रति उपकुलपति उपकुलपति के प्रसाद पर घद को धारित करेगा।
  - (5) प्रति उपकुलपित को तीन सौ रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होगा।

<sup>🎍</sup> न्द ''इलाहाबाद'' का 2005 के अधिनियम संख्यः 26 हात लोगित (14-7-2005 से प्रभावी)।

(6) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect a such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in this absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice Chancellor.

### NOTIFICATION

English translation of Shiksha Anubhag-10, Noti. 3452/XV-X-94-6 (6)-94, dated November 14, 1994, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4 Section (Kha), dated 14th November. 1994

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 14 of the Ulta Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973) a amended and re-cnacted by the Ultar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased the specify with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following other Universities to which Section 14 of the said Act shall apply:

- (1) The University of Agra.
- (2) The University of Kanpur.
- (3) Chaudhary Charan Singh University, Meerut.
- (4) Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi.
- (5) Kashi Vidyapith, Varanasi.
- (6) The University of Kumaun.
- (7) Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University.
- (8) Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad.
- (9) The University of Bundelkhand.
- (10) The University of Rohilkand.
- 15. The Finance Officer.—(1) There shall be a Finance Officer for t University, who shall be appointed by the State Government by a notificati published in the Official Gazette and his remuneration and allowances she paid by the University.
- (2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the bud; (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council a also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
- (3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
  - (4) The Finance Officer shall have the duty-
    - (a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget incurred by the University (otherwise than by way of investmer
    - (b) to disallow any proposed expenditure which may contravene provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances

(5) प्रति उपकुलपित उपकुलपित को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सहायता करेगा जिन्हें उपकुलपित क्वारा मामले मामले प्रति निर्देष्ट किया जा सकेगा और वह उपकुलपित को अनुपरियति में अध्यक्षता करेगा और ऐसे कार्कव्य का प्रति को प्रति के स्वार्थ में अध्यक्षता करेगा और ऐसे कार्कव्य का मामले के एक से प्रति के स्वार्थ के सामले के स्वार्थ के सामले के

#### प्रशियसना

हिनोंक 14 नवम्बर, 1994 के उ० ४० गजर, असाधारण, भाग-4, अनुभाग (ख) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित दिनोंक 14 नवम्बर, 1994 को शिक्षा अनुभाग-10 अधिसूचना 3457/XV-X-94-6161-94 का अंग्रेजी अनगर

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमित्रीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का कः इट अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्ष्मित्तम, 1973 (वर्ष 1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) को धारा १४ को उपधारा के अधीन शांक्तवर्षों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल गरिंदय ने गबट में इस अधिसूचना के प्रकारन को कर्ष्ट्रक से निम्मासिखत अन्य विश्वविद्यालयों को विनिर्दिष्ट करने में संतौष का अनुभव किया है विनक्षे क्षित्र उत्तर अधिनियम की बारा 4 लाग डोगो.—

- (1) आगरा विश्वविद्यालयः
- (2) कानपर विश्वविद्यालयः
- (3) चौधरी चरण सिंह विस्वविद्यालय, मैरठ:
- (4) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी;
- (5) कारी विद्यापीठ, वाराणसी;
- (6) कमायं विश्वविद्यालयः
- (7) डेमधती नन्दन बहगणा विश्वविद्यालय, गढवाल:
- (8) डॉ॰ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजानाद;
- (१) अन्देलखण्ड विश्वविद्यालयः
- (10) रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय।
- 15. विक्त अधिकारी—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक विक्त अधिकारी होगा जिसको निवृत्तित राज्य नज्ञ के अधिकारी नज्ञ टे प्रकाशित अधिकृत्वना द्वारा की आयेगी एवं उसके चारिश्रीमक तथा भर्तो की क्लिकाद्वारालय द्वारा संदार किंवा जायेगा।
- (2) वित्त अधिकारी बलट (वार्षिक प्राक्कराल) और लेखा विवारणों को कार्यपरिवर् के समक्ष प्रस्तुत कल्ल और साथ ही विश्वविद्यालय को और से निर्धियों को निकालने एवं उनका संविदरण करने के लिए कल्टन्यों होगा
- (३) उसे कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में बीलने और अन्य प्रकार से उनमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त कंन्य लेकिन वह मदादान करने का इकदार नहीं होगा।
  - (4) बित्त अधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे—
    - (क) यह सुनिश्चित करना कि ऐसा कोई भी व्यय, जिसे बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है, विस्वविद्यालय द्वारा (विनियोग को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से) उपगत नहीं किया जायेगा:
    - (ख) ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यय को अनुनुत्रात करना जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा किन्हीं परिनियमों अथवा अध्यादेशों के निबन्धनों का अविलंघन होता हो;

- (c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
- (d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.
- (5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.
- (6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.
- (7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.
- The Registrar.—(1) The Registrar shall be a whole-time Officer of the University.
- (2) The Registrar shall be appointed in accordance with, and his conditions of service shall be governed by rules made under Section 17.
- (3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.
- (4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex officio Secretary of the Executive Council, the Court, <sup>1</sup>[the Academic Council and the Admission Corumittee] and of every Selection Committee for appointment of teachers the University, and shall be bound to place before these authorities all suinformation as may be necessary for transaction of their business. He shall all perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinany are required, from time to time, by the Executive Council or the Vi Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

2[(5) [" " "]

(6) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remunerafor any work in the University save such as may be provided for by rules in under Section 17.

3[16-A. The Controller of Examination.—(1) This section applies on the Universities of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and Kanpur and to other University specified in that behalf by the State Governmen notification in the Official Gazette.

- (2) The Controller of Examination shall be a whole time Officer of University.
- (3) The Controller of Examination shall be appointed by the Government by a notification published in the Official Gazette ar remuneration and allowances shall be paid by the University.

Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

Omitted by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
 Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

- (ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य कोई वित्तीय अनियमितता कोरित न की जाये और अंकेशण के दौरान बतायी गयी किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए करमों को उठाना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय को सम्पत्ति एवं विनियोगों को सम्यक् रूप से परिरक्षित एवं प्रवन्धित किया जाये।
- (5) वित अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अधिलेखों और इस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी और व्ह उनके प्रस्तुत किये जाने तथा उसके कार्यकलायों से सम्बन्धित ऐसी सुचना के प्रदान करने की अधेक्षा कर चंचना जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए आवश्यक हो।
- (6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी हारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके हारा "उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
  - (7) वित्त अधिकारों की अन्य शक्तियां एवं कार्य वो होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।
  - 16. रजिस्ट्रार--(1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारो होगा।
- (2) रिजस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और उसकी न्या को शरों उनके हारा शासिक होंगी।
- (3) रिजस्ट्रार को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने को शक्ति प्राप्त इंग्ली।
- (4) रिबस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों और साधान्य मुहर को सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदार्थ होना। वह कार्यपरिषद् सामा, 1 विद्या परिषद् और प्रवेश समिति। का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के नियुक्त हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सर्भ न्वनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हो। वह ऐरं उन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा निवंद पिरिनयमों और अध्यादेशों द्वारा विद्वित किया जा सकेगा, जिनमं कर्त्यार विद्वारा समय-समय पर अधेक्षा को जाये, लेकिन वह इस उपधारा के आधार प न्यान करने का इकटार नहीं होगा।

# (5) 2[° ° °]

(6) रिजस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़क विस्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए कोई भी चारित्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीक करेगा

<sup>3</sup>[16-क. परीक्षा निर्यत्रक.—(1) यह भारा केवल लखनक, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर हे किन्नविद्यालयों के लिए और शासकीय गवट में अधिसूचना द्वारा राज्यपाल द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट अर् किन्तों भी विश्वविद्यालय के लिए लाग होती है।

- (2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
- (3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा १ कर्यना और उसके पारिव्रमिक एवं भर्तों को विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा।

<sup>্</sup>ৰ : १९९५ के उ॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक १४ द्वार प्रतिस्थापित (२५-२-१९९५ से प्रधावी)।

 <sup>1995</sup> के उ० प्र० अधिनियम संस्थांक 14 द्वारा लोपित (25-2-1995 से प्रमाणी)।
 1995 के उ० प्र० अधिनियम संस्थांक 14 द्वारा अन्य स्थापित (25-2-1995 से प्रमाणी)।

- (4) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be ex-officio Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Commutee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances as required, from time to time, by the Excutive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.
- (5) The Controller of Examinations shall have Administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.
- (6) Subject to the Superintendence of the Examinations Committee the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes connected thereiwth.
- (7) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept are renumeration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.
- (8) While the Controller of Examinations is for any reason is unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.
- <sup>1</sup>[16-B. Duties of Registrar with respect to examinations in certain Universities.—In the Universities to which the provisions of Section 16-A do not apply, the duties of the Controller of Examinations shall be discharged by the Registrar and with respect to such Universities the Registrar shall be deemed to be the Controller of Examinations for the purposes of this Act].
- 17. Centralisation of services of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars.—(1) The State Government shall, by rules made by notification in the Official Gazette, provide for the creation of a separate service of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars, common to all the Universities and regulate the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service.

<sup>2</sup>[Provided that any rules made under this sub-section may be made retrospectively to a date not earlier than October 31, 1975].

(2) When any such service is created, the persons then serving on <sup>3</sup>[the administrative posts of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars], if confirmed before May 14, 1973, shall be absorbed in the service

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

- (5) परोक्षा नियंत्रक को अपने अधीनस्य कार्य कर रहे कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त होगा उन्हें उसे इस सम्बन्ध में रिकस्टार को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (6) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यक्षीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा क्रेन उनके लिए अन्य सभी प्रकर्मों को करना होगा एवं यह उससे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के सम्बक् निकटन के लिए उदारदायों होगा।
- (7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय ने न्टिमो भी कार्य के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीकार करेगा।
- (8) जबकि परीक्षा निर्वजन किसी भी कारण से कार्य करने के लिए असमर्थ है अथवा परीक्षा निर्यंत्रक क्र पट रिवत है तो उस पद के सभी कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलवर्ति हारा निव्कृत किया जाये, जब ठक कि परीक्षा निर्यंत्रक अपने कर्तव्यों का भार ग्रहण न कर ले अथवा जैसा विषय हो निक्रन न पर दी जाये।
- ं[ 16-ख. कतियय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में रिजस्ट्रार के कर्तव्य-उन कर्जक्वालय में, जिनके लिए भारा 16 क के प्रावधान लगा नहीं होते हैं, परीक्षा नियंत्रक के कराव्यों का न्वेंद्रन रिजस्ट्रार द्वारा किया जायेगा और उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, रिजस्ट्रार का इस अधिनियम के क्रम्में के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वीना समझा वायेगा।
- 17. रिजस्ट्रारों, उप रिजस्ट्रारों और सहायक रिजस्ट्रारों की सेवाओं का केन्द्रीकरण— " जब सरकार शासकीय गवट में आंध्रपूचना द्वारा बनाये गये दिवामों के माध्यम से तथी विश्वविद्यालयों के निद्ध साधान्य रिजस्ट्रारों, उप-रिजस्ट्रारों और सहायक रिजस्ट्रारों की पुषक् सेवा के सूजन का उपबन्ध करने और ऐसी किसी सेवा के लिए निवृषक व्यक्तियों को भती को और सेवा की शतों को शासित

-[परन्तु यह कि इस उपधार के अधीन बनाये गये किन्हीं निषमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से किन्ह जायेगा जो 31 अक्टूबर, 1975 के पूर्व न हो।]

(2) जब ऐसी किसी सेवा का सुजन किया जाता है तो <sup>3</sup>[रिजस्ट्रारों, उप-रिजस्ट्रारों तथा महायक क्लिस्ट्रारों के प्रशासनिक पदों] पर उस समय सेवारत व्यक्तियों को यदि 14 गई, 1973 के पूर्व स्थापी किये क्लाइंट्रें, अनिम रूप से सेवा में आपेलित कर लिया जायेगा, और उबत पदों पर सेवारत अन्य व्यक्तियों को,

<sup>् &#</sup>x27;२९५ के द॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्त:स्वापित (२५-२-१९९५ से प्रभावी)।

<sup>🗠 ा</sup>तः ७ वे ४० प्र० अधिनियम संख्यांक ५ हारा अन्तःस्यापित।

<sup>🏂 ः</sup> १२७४ के ७० छ० अधिनियम संख्यांक २७ द्वारा प्रतिस्थापित ।

finally, and other persons serving on the said posts may, if found suitable, be absorbed in such service either provisionally or finally, and if, in the later case, any person is not absorbed finally, then his services shall be deemed to have been terminated on payment of one month's salary as componsation.

(3) Where any person referred in sub-section (2) is absorbed in the service, the conditions of service applicable to him shall not be less advantageous than those applicable to him before his absorption, except that he shall be liable to transfer from one University to another:

<sup>1</sup>[Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceeding against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption].

- (4) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Cazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
- 18. Other Officers.—The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor <sup>2</sup>[The Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any appointed], shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

## 3[CHAPTER IV-A

# CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

18-A. Co-ordination Council.—(1) There shall be a Co-ordination Council which shall consist of the Chancellor as its Chairman, and the following other members, namely:

- (i) the Vice-Chancellors of the Universities;
- (ii) the Chairman of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education;
- (iii) the Secretary to the State Government in the judicial Department;
- (iv) the Secretary to the State Government in the Finance Department;
- (v) the Secretary to the Governor;
- (vi) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department who shall be ex-officio at the Co-ordination Council.
- (2) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by, the University Grants Commission, the powers and functions of the Co-ordination Council shall be as follows, namely:

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed to have always been inserted.

<sup>2.</sup> Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

Chapter IV-A ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

टर्ट उपयुक्त पाये जायें, उस सेवा में या तो अस्थायों रूप से या अनिवार रूप से आमेलित किया र म्हेन्स। और यदि एक्बात्वर्ती दशा में किसी न्यक्ति को अनिवार रूप से आमेलित नहीं किया जाता है : उन्हों सेवाओं का मुआवजे के रूप में एक माड़ के चेतन के संदाय पर समाप्त कर दिया जाना समा क्योगा।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाता है तो र उन्तरूप सेवा को बार्ते उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य बार्तों से कम लाभकारो नहीं होंगी, सिव इन्हें कि बंह एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में अन्तरित किये जाने के लिए द' इन्हें ...:

![परन्तु यह कि सेवा में ऐसा आयेलन उस आयेलन की तारीख के पूर्व कारित किसी भी कार्य नन्त्रन्थ में सेवा के सदस्य के बिरुद्ध किसी भी आनुहासनिक कार्यवाही को करने या करते रहने के वि कोई प्रतिवन्ध नहीं होगा!]

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, जैसे ही उन्हें उनके बनाये जाने के परचात् यथा गरान्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समझ, जब वह अपने एक सब में अधवा एक से अधिक उत्तरं मजों में विस्तारित होते हुए कम से कम होस दिन को कुछ अवधि के लिए सत्र में हो और यह, जब कोई परचात्वतों तारीख नियत न जो गयी हो, ऐसे उपानराणों या निष्म्रभावों के अध्यधीन गजट में र क्राकरन की तारीख से प्रभावों होगां: जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सर हो किन्तु इस प्रकार कि ऐसे किसी भी उपानराण या निष्म्रभाव का उसके अधीन पूर्व में को गयी किसं बन्त को वैधक्त पर प्रतिकृत्व प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. अन्य अधिकारी—कुलपित, प्रति कुलपित, उप कुलपित, प्रति दप कुलपित, <sup>2</sup>[ किकारो, रिक्ट्सर और परीक्षा निर्मनक, यदि कोई नियुक्त किया गया हो], को छोड़कर विश्वविद के अधिकारियों की शक्तिया वह होंगी जिन्हें परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किय क्लिंग।

# ³[अध्याय IV-क

# समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद्

18-क. समन्वय परिषद्—(1) एक समन्वय परिषद् होगो जिसमें उसके अध्यक्ष के रूप में कुं इन्दे निम्मलिखित अन्य सदस्य अन्तर्विष्ट होंगे. अर्थात :

- (i) विश्वविद्यासयों के कुलपति;
- (ii) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद;
- (iii) न्यायिक विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (iv) वित्त विभाग में ग्रण्य सरकार का सचिव;
- (v) राज्यपाल का सचिव;
- (vi) उच्चतर शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव, जो समन्वय परिवद् का पदेन होगा
- (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक ि क अध्ययोन, समन्वय परिषद की शक्तियाँ एवं कार्य निम्तवत् होंगे, अर्थात् :

<sup>💶 1977</sup> के 80 प्र0 अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित और उसका सदैव अना:स्थापित किया जाना समझा जा

<sup>- \*995</sup> के द= प्रo अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

<sup>3. 1996</sup> के राष्ट्रपति अधिनियम संध्यांक 4 हारा अन्तःस्थापित अध्याय IV-क (11-7-1995 से प्रभावी)।

- (a) to recommend common courses of study for a Bachelor's Degree:
- (b) to recommend in respect of the constitution of a Central Board of Studies for the foundation course or for each subject or group of subjects;
- (c) to recommend ways and means of co-operation in academic programmes amongst the Universities;
- (d) to consider and recommend matters of common intrest to the Universities.
- (3) The Co-ordination Council shall meet at Lucknow or at such other place and at such intervals as the Chancellor may determine.
- 18-B. Central Board of Studies.—(1) There shall be Central Board of Studies for the foundation course or such other subjects or group of subjects as the Chancellor may, on the recommendation of the Co-ordination Council, by order, direct.
- (2) The Central Board of Studies for the foundation course shall consist of-
  - one teacher from each University not below the rank of a Reader or a Principal of an affiliated or associated college, nominated by the Vice-Chancellor; and
  - (ii) five educationists who are on the Eminent Professors' lists of the University Grants Commission nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council.
- (3) The Central Board of Studies for other subjects or group of subjects shall consist of—
  - (i) the Convenor, Board of Studies of each University in respect of the subject or group of subjects for which the Central Board of Studies is to be constituted:

Provided that if a University does not have a Board of Studies in the subject or group of subjects, the Vice-Chancellor may nominate any teacher not below the rank of a Reader in the University or a Principal of an affiliated or associated college;

- (ii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, taching the subject up to the postgraduate level;
- (iii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, teaching the subject up to the degree level;
- (iv) three experts on the subject who are on the Eminent Professors' list
  of the University Grants Commission, nominated by the Chancellor
  on the recommendation of the Co-ordination Council; and
- (v) two other experts on the subject from outside the State nominated by the Chancellor.
- (4) The Chancellor shall nominate the Chairman of the Central Board of Studies,—
  - for foundation course from amongst the members referred to in Clause (i) of sub-section (2); and

- (क) स्नातक की उपाधि के लिए अध्ययन के सामान्य पाउ्यक्रमों की सिफारिश करना;
- (ख) आधार पात्यक्रम के लिए अथवा प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समृह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना:
- (ग) विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के तरीकों एवं माध्यमों की सिफारिश करना:
- (घ) विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य हित के मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना।
- (3) समन्वय परिषद् लखनऊ में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर बैठक करेगी जिसे कुलपि अवधारित कर सकेगा!

18-ख. केन्द्रीय अध्ययन परिषद्—(1) आधार पाट्पक्रम अथवा ऐसे अन्य विषयों या विषयों के ज्लुह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् होगा किन्हें कुलपति, समन्वय परिषद् को सिफारिश पर, आदेश द्वारा जिल्होंकित कर संकेगा।

- (2) आधार पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद में निम्न सम्मिलित होंगे--
  - (i) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक अध्यापक जो रीहर अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पॅक्ति से अनिम्न होगा जिसे उपकुलपित हारा मनोनीत किया जायेगाः और
  - (ii) पाँच शिक्षाविद् जो समन्यय परिषद् की सिफारिश पर कुलपित द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ख्वातिलब्ध प्रोफेसरों की सुचियों पर हों।
- (3) अन्य विषयों अथवा विषयों के समुद्ध के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् में निम्न सम्मलित हाँचै---
  - (i) उस विषय या विषयों के समृद्ध के सम्बन्ध में, जिनके लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् का गठन किया जाना हो, प्रत्येक विज्वदिखालय के अध्ययन परिषद् का आयोजन ;

परन्तु यह कि यदि बिश्वविद्यालय का विषय या विवयों के समूह में अध्ययन परिषद् न हो, तो उप-कुत्तमति विश्वविद्यालय में रीहर के अधना सम्बद्ध या सहसुबंध महाविद्यालय के प्राचार्य की पॉब्त से अनिम किसी भी अध्यापक को मनोमीत कर संकेगा:

- (ii) कुलपित द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो:
- (iii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो उपाधि स्तर तक के विभय का अध्यापन करता हो;
- (iv) उस विषय पर तीन विशेषज्ञ, जो समन्वय परिषट् को सिफारिश पर कुलपित द्वारा मनोनोत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों को सूची में हो: और
- (v) कुलपित द्वारा मनोनीत राज्य से बाहर उस विषय पर दो अन्य विशेषज्ञ।
- (4) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के अध्यक्ष को मनोनोत करेगा—
  - (i) उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट सदस्यों में से आधार पाठ्यक्रम के लिए; और

- (ii) for other subject or group of subjects, from amongst the member referred to in Clauses (i) and (ii) of sub-section (3).
- (5) The constitution of the Central Board of Studies and the nomination the Chairman and the members thereon, other than ex officio members, stabe notified by the State Government.
- (6) The term of the Central Board of Studies shall be three years from a date of notification referred to in sub-section (5) and the term of the Chairma and the members shall be co-terminous with it:

Provided that the term of office of a member nominated to fill a cass vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term.

- (7) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by, £ University Grants Commission, the functions of the Central Board of Studie shall be as follows, namely:
  - (a) subject to the recommendations of the Co-ordination Council at the approval of the Chancellor, to prescribe the courses of studand examinations, and the academic calendar, and to recommentext-books and other books for under-craduate level;
  - (b) to consider and report on any matter referred it by the Coordination Council, or the Chancellor; and
  - (c) to perform such other functions consistent with this Act within such time as the Chancellor may, by an order in writing, require it perform.
- (8) In carrying out its functions, the Central Board of Studies may consul such experts also who are not its members
- (9) The recommendations of the Central Board of Studies approved by the Chancellor shall come into force in respect of all Universities in the State with effect from the date as may be specified by the Chancellor.
- (10) The Chancellor may at any time suspend, modify or amend and decision of the Central Board of Studies on the ground that it does not fulfill the objective set out in this section and may direct such Board to consider the matter afresh.
- 18-C. Secretarial assistance.—The Uttar Pradesh State Council of Highe Education constituted under the Uttar Pradesh State Council of Highe Education Act, 1995, shall provide secretarial assistance to the Co-ordination Council and the Central Board of Studies.]

#### CHAPTER V

#### **AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY**

- Authorities of the University.—The following shall be the authorities
  of the University—
  - (a) the Executive Council;
  - (b) the Court;
  - (c) the Academic Council;
  - (d) the Finance Committee:

- (ii) उपधारा (3) के खण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट सदस्यों में से अन्य विषय अथवा विषयों में से समह के लिए।
- , ६) केन्द्रीय अध्ययन परिषट के गतन और उस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों, पटेन सदस्यों को छोड़कर, कः चर्ननयन राज्य सरकार द्वारा अधिसचित किया जायेगा।
- केन्द्रीय अध्ययन परिषद का कार्यकाल उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिसचना की तारीख से 3 वर्ष इ.न. और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उसके साथ ही समाप्त हो जायेगा :

परन्त यह कि आक्रिसक रिक्त को भरने के लिए मनोनीत सदस्य के पद की कार्यकाल उसके पूर्ववर्ती के कार्यकाल को शेष बची हुई अवधि के लिए होगा।

- (7) विश्वविद्यालय अनदान आयोग को सिफारिशों के. अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तीं के अध्यक्षीन केन्द्रीय अध्ययन परिषद के कार्य निम्नवत होंगे. अर्थात :
  - (क) अध्ययन पाठयकमों और परीक्षाओं, और शैक्षिक कलेण्डर को निर्धारित करने, और पर्व स्नातक स्तर के लिए पाठवपस्तकों एवं अन्य पुस्तकों को सिफारिश करने के लिए समन्त्रय परिषद की सिफारिशों और कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन;
  - (ख) समन्त्रय परिषद्, अथवा कलपति द्वारा उसके समक्ष निर्दिष्ट किसी भी मामले पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना: और
  - (ग) ऐसे समय के भीतर जिसे कलपति, लिखित आदेश द्वारा उससे संपादित करने की अपेक्षा करें. इस अधिनियम से ससंगत ऐसे अन्य कार्यों को संपदित करना।
- (8) अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद उन विशेषज्ञों से भी परामर्श कः सकेगी जो उसके सदस्य नहीं है।
- (9) कुलपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन परिषद् को सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के = वन्य में उस तारीख से प्रभावां होंगी जिसे कलपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- (10) कलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद के किसी भी विनिश्चय की इस आधार पर किसी भी समय िल्लिक्त, उपान्तरित अथवा इस आधार पर संशोधित कर संकेगा कि उसने इस धारा में अपवर्णित उद्देश्यों का परा नहीं किया है और वह उस परिवद को मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए निदेशित कर **=**5-1∏ .

18-ग. सचित्रीय सहायता-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिवट अधिनियम, 1995 के अधीन नीटत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद् समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद् को स्विष्वाय स्टायता प्रदान करेगी।

## अवध्याय V

### विश्वविद्यालय के पाधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे.—
  - (क) कार्यपरिषद:
  - (ख) सभाः
  - (ग) विद्या परिषद:
  - (घ) विस समिति:

- (e) the Boards of Faculties:
- (f) the Selection Committees for appointment of teachers University;
- (g) the Admissions Committee;
- (h) the Examinations Committee; and
- such other authorities as may be declared by the Statutes authorities of the University.
- Constitution of the Executive Council.—(1) The Executive Counc consist of—
  - (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
  - (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
  - (c) the Deans of two Faculties, by rotation in the manner prescrib
  - I(cc) two members from amongst the Professors or Readers belong the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members amongst the Professors or Readers belonging to other backs classes of citizen;
  - <sup>2</sup>[(d) in the case of Universities of Kumaon and Bundelkhand ar Doctor Rhimrao Ambedkar University, Agra, the Chhai Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, the Hemvati Na Bahuguna Garhwal University, the Chaudhary Charan ( University, Meerut, the Doctor Ram Manohar Lohia A University, Faizabad and Mahatma Jyotiba Phule Rohilk University, Bareilly,—
    - (i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a referred to in Clause (c) above, one Reader and one Lectu the University to be selected in the manner prescribed;
    - (ii) three Principals and two other teachers of affili colleges, to be selected in the manner prescribed;
    - and in the case of any other University notified under sub-se (1) of Section 37, four Principals and four teachers of affili college to be selected in the manner prescribed;
  - (dd) in the case of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur Univer Gorakhpur,—
    - (i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a D referred to in Clause (c) above, one Reader and one Lecture the University to be selected in the manner prescribed;
    - (ii) one representative of Maharana Pratap Siksha Parish Gorakhpur to be elected by the said Parishad from among members;
    - (iii) three Principals and two other teachers of affiliate colleg to be selected in the manner prescribed;

Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

Subs. by U.P. Act No. 20 of 1999.

- (ङ) संकायों के परिषद:
- (च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियक्ति के लिए चयन समितियाँ:
- (छ) प्रवेश समिति;
- (व) परोक्षा समिति: और
- ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जा सकेगा।

## 20. कार्य परिषद् का गठन—(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे--

- (क) उप-कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगाः
- (ख) प्रति उप-कलपति, यदि कोई हो:
- (ग) निर्धारित रोति से चक्रानुक्रम से दो संकायों के संकाया अध्यक्ष;
- ग्रि.(गग) अनुस्चित जाति था अनुस्चित जनजाति के प्रोफेसरों वा रीडरों से दो सदस्य एवं नागरिकों अन्य पिछड़े चर्गों के प्रोफेसरों था रीडरों से दो सदस्य};
- श्(च) कुनाऊ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों और टॉ॰ भीमराब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रचित ग्राहुओ महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गुरुवाल विश्वविद्यालय, नौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, ठाँ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाजाद और महात्या ज्योतिचा फूले ल्हेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की दशा में,—
  - ठपरीक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपित अथवा संकायाध्यक्ष को छोड़कर एक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर और एक प्रवक्ता निर्धारित रीति से धर्यन्ति किया जायेगा;
  - (ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

और धारा 37 की उपभारा (1) के अधीन अधिसृचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय के 4 प्राचार्यों और चार अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा:

- (भव) दौनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की दशा में,-
  - (i) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपित अथवा संकावाध्यक्ष को छोड़कर एकं प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर तथा एक प्रवक्ता का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगाः
  - महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि का जबन उक्त परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;
  - सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा];

कर्व २००५ वर प्रक अधिनियम संख्यांक १ द्वारा अन्त:स्थापित (११-७-२००३ से प्रधायी) ।

<sup>-</sup>ac; के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापितः

- (e) in the case of University mentioned in or notified under sub-section
   (1) of Section 38—
  - two Professors Jother than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in Clause (c) abovel, two Readers and two Lecturers of the University, to be selected in the manner proscribed;
  - (ii) one Principal of an associated college to be selected in the manner prescribed;
- (f) four persons to be elected by members of the Court from among such of them as are not enrolled as students of or in the service of the University or an Institute or of a constituent college or an affiliated or associated college or hall or hostel:
- (g) four persons of academic eminence to be nominated by the Chancellor:

<sup>1</sup>[Provided that one of the persons so nominated shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or High Court].

<sup>2</sup>[(h) one person, from amongst the reputed industrialists who have made valuable contribution in the field of Higher Education to be nominated by the State Government!.

3(2) The term of office of members mentioned in-

- (i) Clauses (c), 4[(cc)], (d) and (e) of sub-section (1) shall be one year;
- (ii) Clause (f) of sub-section (1) shall be three years; and
- (iii) 5[Clause (g) or Clause (h)] of sub-section (1) shall be two years].

(3) No person shall be a member of the Executive Council under Clause (f) or Clause (g) <sup>6</sup>(or Clause (h)) of sub-section (1) for more than two consecutive terms.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.

(5) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remunerative for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section apply to the acceptance of an remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties a Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor tutor for any duties of a similar nature in relation to the University.

Ins. by U.P. Act No. 9 of 1988 (w.e.f. 15-1-1988).

Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

Subs by U.P. Act No. 10 of 1982 (w.e.f. 8-7-1981).
 Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
 Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

<sup>6.</sup> Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

- (ङ) धारा 38 की उपधारा (1) में अधवा उसके अधीन उहिलाखित विश्वविद्यालय की दला में —
  - (i) विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर (उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति या संकायाध्यक्ष को छोड़कर), दो रोडर एवं दो प्रवक्ता, जिनका चयन निर्धारित गिति से किया जायेगा-
  - (ii) सङ्युक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्थ जिसका चयन निर्धारित रीति से किया जारोगा
- (व) सभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ऐसे बार व्यक्तियों का चयन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय या संस्था के अथवा संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त या छात्र निवास या झातावास के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित अथवा उसकी सेवा में नहीं है:
- (छ) कुंलपित द्वारा चार शैक्षिक प्रीतिष्ठा बाते व्यक्षितयों को नामांकित किया जायेगा : [परन्तु यह कि इस प्रकार मनोन्नेत व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायामय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चका है।]
- শ্রিতা স্বরিষ্টির ত্রয়ীনদরিকা দ से एक व्यक्ति जिसने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया है राज्य सरकार द्वारा मनोगीत किया जायेगा।]
- ें (2) निम्न में उल्लिखित सदस्यों के पर का कार्यकाल-
  - (i) उपधारा (1) के खण्ड (ग), 4[(गग)], (प) और (ङ) में एक वर्ष होगा;
  - (ii) उपधारा (1) के खण्ड (च) में तीन वर्ष होगा; और
  - (in) <sup>5</sup>[उपधारा (1) के खण्ड (छ) अथवा खण्ड (ज) में दो वर्ष होगा।]
- (5) कोई भी व्यक्ति उपधार (1) के लण्ड (च) खण्ड (छ) ि अधना खण्ड (च)] के अधीन
- 4) उपधारा (1) में किसी भी बात के धोते हुए, किसी भी व्यक्ति को कार्य परिषद् के सदस्य के रूप के का उच्च तक चर्यातत या मनोनीत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।
- 5) कोई व्यक्ति कार्य परिमद्द के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए ठस के नित्तित हो जायेगा जब वह अध्यत इसका रिस्तेदार विश्वनियालय में या उसके लिए किसी कार्य वा किक्टांव्यालय के लिए माल के प्रदाय अध्या किसी कार्य के निपादन के लिए किसी संविदा के लिए किसी का स्वीकार का लेता है:

चन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई भी बात अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय इन चन्नित परीक्षा के स्वयन्त्र में सम्पादित किन्हीं कर्तिव्यों के लिए अध्या प्रशिक्षण इकाई के या किसी छात्र किन्न प्रपात छात्रावाचा के अध्योधक अध्या आईन के रूप में अधवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इसी प्रकार को उन्होंने के किन्हीं कर्ताव्यों के लिए, प्राक्टर अध्या आनुशिक्षक के रूप में किसी पारित्रीणिक के स्वीकार किन्न उन्हों के लिए लाग नहीं होगी।

<sup>-</sup>२६६ के उ० प्र**० अधिनियम संख्याक ९ द्वारा अन्त:स्थापित (15 1-1968 से प्र**धानी)।

<sup>्</sup>रा २२८५ क ४० प्रत अधिनियम संख्याक १४ द्वारा अन्त:स्थापित (25-2-1995 से प्रधार्यो)।

<sup>-</sup> भ: कं ३० प्र० अधिनियम संख्यांक १० होरा प्रतिस्थापित (8-7-1981 से प्रथायो)।

<sup>্</sup>ৰ ক্ৰিছে ছ ও সং অধিবিত্তম মন্তৰ্ভাৱ । হুবৰ জনৱংজ্ঞানিব (11-7-2003 से সুখানী)।

ত্ৰেহ ক হও সং অধিবিত্তম মন্তৰ্ভাৱ 14 হাবা ছবিন্দানিব (25-2-1995 মী সুখানী)।

<sup>🥫 😑 🖲</sup> १० प्रव अधिनियम संख्यांक १४ द्वारा अन्तःस्थापित (२५-२-१९९५ से प्रभावी) ।

Explanation.—In this section "relative" means the relations defined in Section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

#### COMMENT

Meaning of "relative".—The word "relative" refers to only those persons who are related to a person by blood or marriage. Raj Kishore Sharma v. Kisan Shiksha Samui, 1978 A.I. 1007.

21. Powers and duties of Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University, and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely—

- (i) to hold and control the property and funds of the University;
- (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
- (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
- (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (v) to prepare the budget of the University;
- (vi) to award scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts
- (viii) <sup>1</sup>[\* \* \*] to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;
  - (ix) 2[Subject to the provisions of Section 37] to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or enlarge the privileges c. any college already affiliated, recognised or withdraw or curlaany such privilege;
  - (x) to arrange for and direct the inspection of Institute, affiliated associated or constituent colleges, halls, hostels and other places or residence of students;
  - (xi) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (xii) to regulate and enforce discipline among members of the teachir;
   administrative and other staff of the University in accordar,
   with the Statutes and the Ordinances;
- (xiii) to manage and regulate the finance, accounts, investments property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it must think fit:

Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

स्पर्धीकरण—इस धारा में, "'रिश्तेदार" कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निर्धारित रिश्तेदारों में अधिप्रेत हैं और इसमें पत्नी का (अधवा पति का ) भाई, पत्नी का (अधवा पति का) पिता, पत्नी की (अधवा पति की) बहुन, धाई का पुत्र और भाई की पत्री सम्मितिक है।

### टिप्पणी

रिश्तेदार का अभिग्राय— रूप्ट "रिश्तेदार" मात्र उन व्यक्तियों को निर्देष्ट करता है जो किसी व्यक्ति के रूप्ट अध्यक्ष विचाह से सम्बन्धित हैं। *यक किशोर सामी वाचान किशान सिमीत*, 1978 ए० एस० जे० 1207।

- 21. कार्य परिषद् की शांकितयाँ और कार्तव्य—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान व्यविशासी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन उसकी निम्नांशिक्षित सिक्तयां होंगी, ज्यांन—
  - (i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करनाः
  - (ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करनाः
  - (iii) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना:
  - (iv) विनिर्देष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना:
  - (v) विश्वविद्यालय के बजट को तैयार करना-
  - (vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्र वृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य प्रारिकों को पटान करना-
  - (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों एवं शतों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्यायो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रावधान करना:
  - (viii) परीक्षकों के शुक्कों, परिलम्भियों और यात्रा तथा अन्य भरों को नियत करने के लिए।[॰ ॰ ॰]:
    - (ix) <sup>2</sup>[धारा 37 के प्रावधानों के अध्यथीन] किसी थी महाविद्यालय की सम्बद्धता या मान्यता के सम्बन्ध में विश्वेत्ताधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त किसी थी महाविद्यालय के विश्वेत्ताधिकारों को प्रदान करना अथवा ऐसे किसी थी विश्वेषाधिकार को साथस लेगा था उसमें कमी करना:
    - (x) संस्थाओं, सम्बद्ध, सहयुक्त या संचटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्याप्रियों के निवास के अन्य स्थानों के लिए प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण का निर्देश करना:
    - (xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;
    - (xii) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के सदस्यों के मध्य अनुशासन को विनियमित तथा लागू करना;
    - (xiii) विश्वविद्यालय के विज्ञों, लेखों, विनियोगों, सम्पत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासिनक कार्यकलाभों का प्रबन्ध तथा उन्हें विनियमित करना और उस प्रयोजनार्थ उन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना चिन्हें वह उपयुक्त समक्षे;

<sup>1977</sup> के त० प्र० अधिनिधम संख्यांक 5 द्वारा लोपित।

१९७७ के ४० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्वापित ।

- (xiv) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investment from time to time;
- (xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xvi) to enter into, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University;
- (xvii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.
- (3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government, <sup>1</sup>[or except in accordance with any general or special order of the State Government].
- <sup>2</sup>[(3-A) The Executive Council may, with the prior approval of the University Grants Commission and the State Government create supernumerary post of a teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignments, to retain his lien and secunoity as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with Statutes:

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment].

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute or constituent college or affiliated or associated college shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Financi Committee.

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

- (xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आव सहित ऐसे रक्कनों, निर्मार्थों, अंशी अथवा प्रतिभृतियों में जिन्हें वह समय-समय पर उपवृक्त समझे या भारत में किसी स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनियोजित करना एवं समय-समय पर ऐसे विश्वान में परिवर्तन करना:
- (xv) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, स्थानों, फर्नोचर और साधित प्रदान करना:
- (xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें फेरबदल करना, कार्यान्वित करना और उन्हें रह करना:
- (xvii) इस अधिनियम, पाँरिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय साथ ही संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विभिन्नामिक तथा अवध्यानि काना।
- (2) एज्य सरकार की पूर्व स्थोकृति के जिना कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, वितिमय, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय को किसी भी स्थावर सम्पत्ति को प्रजन्यक के साभारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किसये पर देने के सिवाय, न तो अन्तरित करेगी और न डी सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई कार्यक अनुदान प्राप्त होने वी कार्य के कृष में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वोकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभिन्न पर कोई भन उभार या अध्या लेगी:
- (3) ऐसा कोई भी व्यय जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुमोदन को इस अधिनयम या चरित्रवर्षों या आध्यादेशों द्वारा उत्तेका की जाती है, सिकाय पूर्व में प्राप्त किये गये उस अनुमोदन के उपगत करों किया जायेगा तथा या तो विश्वविधालय में या विश्वविद्यालय द्वारा भीषत किसी भी संस्था या संपटक करानियालय में राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या किया या संपटक करानियालय में राज्य सरकार के फिसी भी सामान्य या किया आधी को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी पद सर्वित्व नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि कोई बेबन उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अविध के किन संदेश नहीं होगा।

- (4) विश्वविद्यालय के या किसी संस्थान के या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त म्हाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए चेतन एवं अन्य भत्ते ऐसे होंगे जिन्हें राज्य सरकार क्रक अनुमोदित किया जा सकेगा।
- (5) कार्य परिषद् वित्त समिति द्वारा नियत किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने जाले क्वार्क्ट तथा अनावतीं क्यों की सीमा को पार नहीं कोगी।

\_ -e73 के ड० ४० अधिनियम संख्यांक 21 हारा अन्त:स्थापित t

<sup>्</sup>र चन्न के उ॰ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

- (6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.
- (7) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court, the action taken or, as the case may be, the reasons for non-acceptance of the resolution.
- (8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University, or to a Committee appointed by it.

### **SYNOPSIS**

- Notice of meetings of Executive Council is a must.
   Passing of resolution—Procedure
- Passing of resolution—Procedure must be followed.
- Executive Council—Principal Executive body of the University.
- Item to be considered need not be always on the agenda.
- Non-compliance of notice, when waived off.
- Principle of waiver—When can be invoked.
- Effect of—When proper notice is not given.
- Void resolution cannot be valid by ratifications.
- Mere noting of a resolution not a ratification

- Office of member of Executive Council—A public office.
- Appointment—Member of Executive Council cannot challenge its resolution.
- Appointment order cannot be reviewed, modified or rescinded.
- If V.C. gives his evidence in inquiry, he cannot attend the meeting of Executive Council.
- Making an appointment—Framing of ordinances not obligatory.
- Power to appoint includes the power to dispense with service even if an ordinance as required by the Act not made.
- Appointment made by Vice-Chancellor invalid.
- Notice of meetings of Executive Council is a must.—A Division Bench of Andhra Pradesh High Court laid down the propositions relating to the law of meetings—
  - (a) The concept of "meeting" takes within its ambit "the coming together of persons";
  - (b) The purpose of a notice is to enable the persons entitled to participate in a meeting to attend the meeting and to participate in the deliberations to be taken thereat;
  - (c) If a meeting is convened without notice to the persons, entitled to the same, the meeting will be invalid and the consequential proceedings taken thereat also will be afflicted with the same kind of infirmity. Grandhi Raghurama Gupta v. Revenue Divisional Officer. A.I.R. 1973 A.P. 174.
- 2. Passing of resolution—Procedure must be followed.—A University is a legal entity. It has neither a living mind nor voice like a human being, it can express its will only through a formal resolution, and therefore, it can only act in its corporate capacity by resolutions properly considered, carried and duly recorded in the manner laid down by its

- (6) कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अईताओं तथा परिलक्षियों, और विद्या परिषद् तथा सम्बन्धित संकार्यों के परिषदों की सलाइ पर विचार करने के पश्चात् अन्य किसी भी प्रकार से परीक्षकों को संदेय सुरूक के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाड़ी नहीं करेगी।
- (7) कार्य परिषद् न्यायालय के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाड़ी करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे और न्यायालय को की गयी कार्यवाड़ी अथवा जैसा विषय हो, संकल्प की अस्योकृति के कारणों की रिपोर्ट रेगी।
- (8) कार्य परिषद, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शतों के अध्यथान अपनी ऐसी शक्तियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियक्त की गयो समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगो।

### टिप्पणियाँ

- कार्य परिषद् की बैठकों की नौटिस का टिया जाना अनिवार्य
- 2. संकल्प का परित किया जाना—प्रक्रिया
- का पारित किया जाना अनिवार्य 3. कार्य परिवद्—विश्वविद्यालय का प्रधान
- कार्य निकाय 4. विचारणीय मद का सदैध कार्य-सूची में
- होना आवश्यक नहीं 5. नोटिस का अनुनुषालन कव अधित्यवित
- नगटन का अनुपालन कब आवलम्ब लिया
   त्यजन का सिद्धाना—कंब अवलम्ब लिया
- जानः चाहिए 7. समुचित नोटिस न देने का परिणाम
- अनुसमर्थन द्वारा शून्य संकल्प वैध नहीं हो सफता
- संकल्प को मात्र दर्ज करना हो सोई अनुसमर्थन नहीं

- 10. कार्व परिषद के सदस्य का पट-लोक पट
- नियुक्ति—कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती
- नियुक्ति आदेश का पुनर्थिलोकन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता
- यदि उपकुलपित जींच में अपना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य परिषद् को बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता
- नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को बिर्स्थित करने की जोई बाध्यता नहीं
- नियुक्त करने की शक्ति में सेमा से मुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है भले ही अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अध्यादेश न किया गया हो
- 16. उपकुलपित हारा की गयी नियुक्ति अवैध
- 7. कार्य परिश्व की बैठकों की नोटिस का दिया जाना अनिवार्य—आन्ध प्रदेश उच्च न्यास्थ की राष्ट्रपीत ने कार्य परिश्वद को बैठकों की विधि से सम्बन्धित प्रतिपादनों को निम्म प्रकार से निर्देश किया है—
  - (क) ''बैठक'' की धारणा अपनी परिधि में ''सभी व्यक्तियों का एक साथ आना'' समाविष्ट करती है;
  - (ख) नोटिस का उद्देश्य बैठक में भाग लेने के इक्रदार ब्यक्तियों को बैठक में सम्पिलित होने और उसमें होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए समर्थ बनाना है;
  - (ग) चिद बैठक को उसमें भाग लेने के इकदार व्यक्तियों को नोटिज दिये बिना आयोजित किया जाता है, तो बैठक अवीच हो जायेगा एवं उसमें की गयी चारिणारिक कार्यवाहियों भी उस्ते प्रकार के लीविल्य प्रभावित होंगे। उंधी रसुरामा गुम्सा बनान राजस्य परगना अधिकारों, ए० आई-'असर- 1973 आना प्रदेश 1741
- 2. संकल्प का पारित किया वाचा—प्रक्रिया का पारित किया वाचा भिनवार्य—पिश्यिकासय विधिक एक डे: इसका किसी मनुष्य की भीति न तो जीसित मिसका होता है, न कि क्या । यह अपनी इस्झा को केक्न औपतारिक र्यंक्रस्य के माध्यम से हो व्यवत कर सकता है और इसिन्छ, वह केवस अपने संविधान इक लैन्ट्रिट रीति से ही सपुष्टित वंग से विधार किये गये, कार्यान्वित और सम्बन्ध रूप से अभिसिधित

constitution. If it is expected under the rules of the University that such resolutions are required to be moved and passed, the meeting of the Executive Council is called and every member of the body entitled to take part in the meeting, must be given a notice so as to enable him/her to express his/her views. In such circumstances, an omission to give proper notice even to a single member would invalidate the meeting and as a result, the resolutions which are to be passed, will also get invalidated. Here, it is worthwhile to note that the substance is more important than the form and if there is substantial compliance with the spirit and substance of the law, an unessential defect in form, will not defeat what is otherwise a proper and valid resolution. Vice-Charactlor v. S. K. Chosti, A.J.R. 1954 S.C. 217.

- 3. Executive Council—Principal Executive body of the University.—The Executive Council is the principal Executive body of the University. It is an "authority" within the meaning of Section 19 of the Act. The University is a legal entity and a corporation as provided under Section 3 of the Act. Since the University is not a natural person, the functions of the Executive Council are very vial for the administration of the University. Wide powers are conferred on the Executive Council under this section for the running of the University. Residuary power has been conferred by Clause (xvii) empowering the Executive Council to regulate and determine all other matters concerng the University as well as institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with the Act, the statutes and the ordinances. The normal way in which the decisions of the Executive Council are made, is by means of a resolution passed at a properly constituted meeting of the Executive Council. The manner in which the resolutions of the Executive Council should be passed, was considered by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Vier-Chancellor v. S.N. Ghosh, A.I.R. 1954 S.C. 217.
- 4. Item to be considered need not be aiways on the agenda.—It is not always necessary that before a matter is considered by the Executive Council, the said matter should be one of the items of the Agenda of the said meeting. The King v. Pulsford, (1828) 108 E.R. 1073 (B); La Compagnie De Mayville v. Wintlay, 1896 (1) Ch. 788 (C) and Parker and Cooper Lid. v. Reading, 1926 (1) Ch. 975 (D).
- 5. Non-compliance of notice, when watrod off,—In a case where notice is not issued to all the members as required by the Rules, but the said member comes and attends the meeting, the said irregulanty will be deemed to have been waived by the said member and any decision taken in the meeting of the Executive Council cannot be challenged on the ground of non-compliance of the Rules. Vice-Chancellor v. S.K. Glosh, A.I.R. 1954 S.C. 217.
- 6. Principle of trainer—When can be invoked.—The principle of waiver can only be invoked when all the members were present in the meeting. The doctrine of internal management cannot be pressed in aid to protect ulira pres acts. Kashi Nalh Mishra v. Allahabad University, A.I.R. 1967 All. 101 (105).
- 7. Effect of—When proper notice is not ginen.—There is no difference in a case where no notice is served on members and a case where notice is served but the members are prevented from attending the meeting either by law or by use of physical force. In both the contingencies, the members do not get reasonable opportunity to attend the meeting; and therefore any business transacted at such a meeting cannot be held valid. M. G. Gupta v. Agra Unitersity, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

There does not seem to be any difference in point of principles between a case of there being a meeting convened without a notice to a person entitled to attend the meeting

संकल्यों द्वारा अपनी निगमित प्रास्थिति में हो कार्य कर सकता है। यदि विश्वविद्यालय के निश्वमों में इस बात को अभेक्षा को जातो है कि ऐसे संकल्यों का प्रस्तुत एवं पारित किया जाना अपेक्षित है, तो कार्यचरियद की वैठक बुलायों जाती है, एवं निकाय के प्रस्केत सदस्य को जिसे उस भैठक में भाग तेने का अधिकार प्रारत होता है, मेटिस दो जानी आवश्यक होती है तार्कि कह उसमें भाग से सके एयं अपने यत को ज्यवत कर सके। इन परिश्विद्यालयों में एक भी सदस्य को नोरिस देने की चुक थैठक को अविधिमान्य बना देगी और पारिणामिक कप से संकल्प बिन्तें पारित किया जाता है, भी अविधिमान्य हो जायें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सार एक्क्स से आंभेक नहत्वपूर्ण है और यदि विधि का सरतः। पासन किया जाता है, तो नशक्य में अनावश्यक देश दक्ष संकल्प को विफल नहीं कर रेगा जो अन्यधा जावश्यक कप से समुध्यत और बैंध संकल्प दोष दक्ष संकल्प को विफल नहीं कर रेगा जो अन्यधा जावश्यक कप से समुध्यत और बैंध संकल्प है। उपकुलपार्थी बनाव एस० कै० शैंक एक व्यक्ति विवाद सिंध दीर दिश्व रास पित दीर री।

9. कार्य परिचट्- विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय—कार्य परिचट्- विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य रिकाय की शास । इसी आर्थकारिय में "प्राप्तिकारी" है। विश्वविद्यालय विधिक्त सता है और अधिनियम की भारा 3 के अधीन यथा उपभीक्त निगम है। चुंकि विश्वविद्यालय प्राकृत व्यवित्त नहीं हैं, हासिए, कार्य परिचट्न के कार्य विश्वविद्यालय प्रशास के लिए अल्पन ने महत्त्वपूर्ण हैं। विश्वविद्यालय को चलारों के लिए इस धारा के अधीन कार्य परिचट् को व्यवक्त के लिए अल्पन ने कार्य होति प्रशास को जाती है। एण्ट (xvii) हारा कार्य परिचट् को अविद्यालय कार्य परिचट् को व्यवक्त प्रशास कार्य परिचट् को विश्वविद्यालय के लिए इस धारा के अधीन कार्य परिचट् को व्यवक्त कार्य परिचट् को विश्वविद्यालय के लिए साथ हो संस्था, घटक, सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बद्धिस्त उपक्र साम कार्य परिचट् के अधीन कर्युक्त विश्वविद्यालयों के आधीरित तथा अवधारित किया जाता है। सामान्य तरीका, जिसमें कार्य परिचट् के विश्ववच्यों को किया जाता है, कार्य परिचट् की समुचित इंग से गठित बैठक में परित संकल्प के मान्यीय उच्चक्त न्यायलत द्वारा उपकृत्यपति बनाय एसक के बोट्ड एवं आई० आर० 1954 एस० सी॰ 217 के बाद में विचार विज्ञ गया।

4. विश्वारणीय यह का सर्वेष कार्य-सूची में होगा आवश्यक नहीं—पह आवश्यक नहीं कि किसी मामले पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किसे नाने के पूर्व, उक्त मामले का उस्त बैठक की कार्यसूची के मदों में से एक होना चाहिए। ह किंग बनाय पुस्सफोर्ड, (1928) 108 ईं आरं 1073 (बी०); ला कॉम्मेंन डी मेवील बनाय बाइटले, 1896 (1) चां० 788 (सी०), और बारकर एण्ड कृपर लिं० बनाय रोडिंग, 1926 (1) चां० 795 (बी)।

5. गोटिस का अयनुपासन कम अधिक्यजित— ऐसे किसी बाद में, जहाँ नियमानसी द्वारा यथा अपेक्षित सभी सरस्यों को नोटिस जाएँ नहीं की चातों, लेकिन उक्त सदस्य आता है और बैठक में प्रमिम्पितत होता है, तो उक्त अमिप्रमितता को उक्त सदस्य हुए। स्थितिक किया जाना समझा जायेगा और कार्य भरिपए को बैठक में लिए जाने वाले विनश्चय को नियमों के अनुपासन के आधार एर चुनौती नहीं दी जा सकती। उपकुरस्पित कामा एसन के जीए, एन आईन अमान 1945 एसन सी 2171

6. स्वयान का सिद्धान्त — कम अवस्तम्ब सिद्धा वाना चाहिए — त्यान के सिद्धान्त का अवस्तम्ब का केवस तभी सिद्धा का सकता है जब सभी सदस्य बैठक में उपित्यात हो। अधिकारातील कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए आन्तरिक प्रकन्धन के सिद्धान्त का लागू नहीं किया जा सकता। काशी तथ मिश्रा चनाम इस्तामबार विमानिकारसम् ए॰ आई० आर० 1967 हता। 101 (105)।

२. ससुधित गोदिस न होने का परिणाय—ऐसे किसी बाद, जहाँ सदस्य को कोई नोटिस तायोल नहीं की जाती और ऐसे किसी बाद जहाँ नोटिस वो तामील की जाती हैं, लेकिन सदस्यों को बैठक में सम्मिलत होने से या विषि द्वारा पा शारीस्क बल के प्रयोग द्वारा निवासित किया बाता है, के मध्य कोई अन्तर नहीं हैं। दौनों हो आक्रस्मकताओं में सदस्यों को बेठक में सम्मिलत होने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं होता; और इसलिए, ऐसी बैठक में किया गया कोई भी कामकांक वैध नहीं उद्याया जा सकता। एमर जी गुमत बनाम आगरा विश्वविद्यालय, 1975 (1) लेका एमर इस्टिम्पल केसेत 3 ।

बैठक में सम्मिलित होने के हक़दार व्यक्ति को नोटिस के बिना बैठक को आयोजित करने के घाद तथा ऐसे बाद के मध्य सिद्धानों के बिन्दू पर किसी थी अन्तर का होना प्रतीत नहीं होता है जहाँ ऐसे व्यक्ति का and case where such a person was found being prevented by the interested party from attending the meeting. M. G. Gupta v. Agra University, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

- 8. Void resolution cannot be valid by ratification.—Order rassed in violation of principles of natural justice is void. Any subsequent affirmance or reiteration of that decision by the same authority or by the appellate or revisional authority does not validate that decision. Repeated re-affirmance of a void or resolution is not sufficient to make the original action valid or legal. M.G. Gupta v. Agra University, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.
- Mere noting of a resolution not a ratification.—Mere noting of resolution does not
  amount to ratification. G. D. Chawla v. University of Jodhpur, 1976 (1) Labour and
  Industrial Cases 713.
- 10. Office of member of Executive Council—A public office.—Membership of Executive Council is not merely an office, but it is a public office. A graduate of the University, who is a registered one, has a right to seek for a writ of quo warrant, if such a person has been elected in clear violation of the statutes and ordinances. Satish Clundra Sharma v. University of Raigisthan, Japun, 1970 R.L.W. 403.
- 11. Appointment—Member of Executive Council cannot challenge its resolution.— A member of the Executive Council cannot challenge an appointment of the Readers and Professors made by the Executive Council itself as he is not a rival candidate and his interest is not affected. K.P. Yayaraman Reddy v. Bangalore University, 1973 (2) S.L.R. 239.
- Appointment order cannot be reviewed, modified or rescinded.—If an
  appointment order has been issued and the employee has assumed office, then the order
  cannot be reviewed, modified or rescinded. R.V. Swamy v. Vice-Chancellor, 1973 (1) S.L.R.
  889
- 13. If V.C. gives his evidence in inquiry, he cannot attend the meeting of Executive Council.—Every judicial or quasi-judicial authority required to act judicially must act impartially free from bias. A biased judge is disqualified to determine disputes before him. The same principle would apply to a statutory authority required to act judicially. Bias vitiates judicial as well as quasi-judicial decisions.

The doctrine of bias was applicable to the Executive Council and the members of the Executive Council were required to be free from bias while considering and deciding the charges against the petitioner. Participation of biased members in the proceedings of the Executive Council was bound to vitiate its decision.

The Vice-Chancellor and one of the members of the Executive Council who were biased against the petitioner. Their participation in the meeting of the Executive Council rendered resolution terminating the petitioner's services void. M.G. Gupta v. Agra University, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

- 24. Making an appointment—Framing of ordinances not obligatory.—It is not obligatory on the Executive Council to frame the ordinance relating to qualification of teachers before it can exercise its powers to appoint a teacher. Harish Chandra Khare v. Chancellor, Allahabad University, Writ 3911 of 1969 decided on 29-4-1970 by the Allahabad High Court.
- 15. Power to appoint includes the power to dispense with service own if an ordinance as required by the Act not made.—The Executive Council has the power to take action against the officers, teachers and other employees of the University even though no ordinances have been framed laying down the terms and conditions under which the said action can be taken against the persons concerned. Aligarh Muslim University v. Nadir Raza Nagvi, 1978 A.L.J. 950: 1978 Labour and Industrial Cases 991.

हितंबद्ध पक्षंकार द्वारा चैठक में सिम्मलिल होने से निवारित किया गया हो। *एम० ची० गुप्ता* भनाम *आगरा विश्वविद्यालय*, 1975 (1) लेकर एण्ड इण्डसिट्यल केसेन 3 ।

- 8. अनुसमर्थन द्वारा मृत्य संकल्प वंध नहीं हो सकता— पैशर्गिक न्याय के बिद्धानों का उल्लंघन करते हुए पारित आदेश सून्य होता है। उसी प्रधिकारी द्वारा उस अयोज अथवा पुनरिक्षण प्राधिकारी द्वारा उस विनिष्यय की एस्वाद्वर्ती अभिपृष्टि या उसका दौराया काता उस विनिष्यय की विभक्त करीं करता है। यारव्या स्वाच आदेश अथवा संकल्प का पुत: अधिपृष्टिकरण मृत कार्रवाई को बैथ या विधिक बनाने के लिए पर्याप मही है। एम० जी० गुप्ता भनाम आगरा विश्वविद्यालय, 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डिस्ट्रियल केरेला ३।
- ९. संकल्प को प्राव दर्ग करना डी कोई अनुसमर्थन नहीं— संकल्प को मात्र दर्ग करना डी अनुसमर्थन को मोद अंता । जी डो॰ सायसा बनाय जीवपुर विश्वविद्यासय, 1976 खण्ड रि, लेबर एण्ड रुप्टिस्ट्यल केरीज 713।
- 10. कार्य परिषद् के सदस्य का यद लोक घट कार्य परिषद् की सदस्यता न केवल घट है, बल्कि यह एक लोक पद है। विश्वाविद्यालय का लातक, जो पंचीकृत लातक है, को अधिकार पुष्णा की रिट गाँगने का अधिकार प्राप्त है, वक्षतें ऐसे अवित को परितियमों और अध्योदेशों का रुष्ण उत्तर उत्तर हैए निर्वाचित किया पाया है। सतीश चन्द्र कर्मा बनाय ग्रन्थमान विश्वविद्यालय, व्ययप्त, 1970 अस० एलंठ कल्यु० 403।
- 11. नियुक्ति कार्यपरिवद सदस्य द्वारा उसके संकल्य को बुनीती नहीं दे लकती कार्य परिचद का सदस्य स्वयं परिचद हुए। को गयी रोडरों एवं प्रोफेतरों की नियुक्ति को बुनीती नहीं दे सकता स्वीकि सह प्रतिदेश अपर्या नहीं है एवं उसका हित प्रभावित नहीं होता है। से० यी० यास्पन रेड्डी बनाम बंगलीर शिराविद्यालय, 1973 (2) एस० एस० आर० 2251
- 12. निमुक्ति आयोग का पुगर्विलोकन, उथानरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकारा—यदि निमुक्ति आदेश को आदी किया नया तथा कर्मान्वदि ने पर धारण कर दिल्वा है, तो उस आदेश का पुगर्विलोकन नहीं किया जा सकता, न हो उसे उपान्यदित या प्रतिसंहत किया जा सकता, न हो उसे उपान्यदित या प्रतिसंहत किया जा सकता है। आर० याँ० स्वामी बनाम उपकृत्यांति, 1973 (1) एस० एस० आर० 889।
- 13. यदि उपकुलसपि आँख में अवना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य गरिवट् को बैठक में सम्मितित नहीं हो सरकारा—प्रत्येक न्यापिक अववा न्यापिक करन प्राधिकारी, जिससे न्यापिक रूप से कार्य करने को अपेक्षा ने जाती है। कि प्राध्य करने होकर रिप्पक्ष होने में कार्य करने होगा। वधरावपूर्ण न्यापारिक अपने को अपेक्षा कि ना अपक्षार होते हैं। कि स्वार्थ करने के अपेक्षा की जाती है। प्रश्वास हो न्यापिक रूप होते हैं विससी न्यापिक रूप से कार्य कार्य के अपेक्षा की जाती है। प्रश्वास से न्यापिक रूप से ली हिनक को स्वार्थ का सिद्धान कार्य परिवर्ध के लिए भी प्रयोग्य पा और कार्य परिवर्ध के सिर्प भी प्रयोग्य पा और कार्य परिवर्ध के सदस्यों से यह अपेक्षा को गयी है कह बाबी के विरुद्ध आरोगों पर विचार करने एवं उन्हें विनिष्टियत करने हो की अपेक्षा की गयी। कार्यपरिवर्ध की कार्यवाही में पश्चासवृत्य सरस्यों को भागीतरी तिरिवर्ध कर पर के उन्हें सिक्टियत करने है एवं अपक्षा का परिवर्ध के एवं अपिक्ष हो के वितर्ध प्रयागतपूर्ण थे। कार्य परिवर्ध को बैठक में उनकी भागीवारी तिरिवर्ध के एवं अपेक्षा की समाय परिवर्ध के एवं अपक्षा के विरुद्ध प्रधानपूर्ण थे। कार्य परिवर्ध को बैठक में उनकी भागीवारी ते स्वार्थ हो के कि स्वर्ध के स्वर्ध की बैठक में उनकी भागीवारी से स्वरी की सिक्षाओं का समायत करने का संकर्प सुन्य हो गया वा रूप की की नहा वाला अपना विकर्ध वालान्य 1975 (1) किस एवं एवं इस्टिट्स के सेत उ
- 14. नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को विरक्षित करने की कोई बाख्यता नहीं—कार्य परिचर्द के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अध्यापकों की नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व अध्यापकों की अर्थात अध्यादेश निर्देशित करे। हरील वह को हरील नियम कुल्लावि, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वर्ष 1509 की रिट 3911, इलाहाबाद ठव्य न्यायाव्यव द्वारा 29-4-1970 को विनिष्टित्त।
- 15. नियुक्त करने की शिक्त में सेचा से मुक्त करने की शिक्त सम्मिलत है भसे ही अधिनियम द्वारा यथापीक्षत अध्यादेश न किया गया हो—कार्च परिषट् के पास विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एउं अप्त कर्मकारियों के विरुद्ध कार्रकाई करने को शक्ति प्राप्त हैं, भले ही उन निवन्यनों एवं शतों को निर्दिष्ट करते हुए कोई अध्यान विश्वविद्यालय ने किया गया हो जिनके अधीन उक्त कार्रवाई को सम्यन्धित व्यक्ति के विरुद्ध किया ना सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनियसिंटी बनाम नादिर रजा नकती, 1978 एवं एसं० कै 950 : 1978 लेखर एण्ड इंग्डियन केसेच 9911

16. Appointment made by Viex-Chancellor invalid.—According to Clause (vii. as sub-section of this section, the power to appoint on Assistant Registrar vests with the Executive Council. If an appointment is made by the Viex-Chancellor, it is ultra vives are invalid. Viex Clancellor v. Shio Shankar Singh, Special Appeal No. 46 of 1975 decided to 10-3-1975 (D.B.).

22. The Court.—The Court shall consist of the following members, namely .

Class I—Ex officio Members

- (i) the Chancellor:
- (ii) the Members of the Executive Council:
- (iii) the Finance Officer.
- Class II-Life Members
- (iv) in the case of an existing University, every person who was a life member of the Court or Senate immediately before the commencement of this Act.

Class III-Representatives of Teachers, etc.

- (v) all heads of departments of the University and of constituent colleges maintained by it;
- (vi) the Deans of Faculties of Medicine and Engineering, if they are not members of the Executive Council;
- (vii) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls of the University and of its constituent colleges and Institutes to be selected by rotation in the manner prescribed;
- (viii) all Principals of constituent colleges maintained by the State Government;
  - (ix) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;
  - (x) two representatives of the managements of the affiliated or associated colleges to be selected by ratation in the manner prescribed.

### Class IV-Registered Graduates

(xi) fifteen representatives of registered graduates to be elected, by registered graduates of such standing as may be prescribed from amongst such of them as are not in the service of the University or of an Institute or of a constituent college or in the service or connected with the management of affiliated college, associated college, hall or hostel.

# Class V-Representation of Students

(xii) one student from each of the Faculties, who having secured the highest marks in that Faculty at the preceding degree examination of any University is pursuing a course of study for a post-graduate degree or a law or a medical or engineering degree in the University (including an affiliated or associated college);

Class VI-Nominees of Chancellor

(xiii) <sup>1</sup>[\* \* \*]

Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.

16. उपकुल्लपित द्वारा की गयी निसुबित अविध—इस धारा को उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अनुसार, सहायक रिक्ट्सर की रिवृक्त करने को शक्ति कार्य परिवर्ष में तिहित है। यदि नियुक्ति को उन्तुल्तपिति द्वारा किया बाता है, तो वह अधिकारातीत एवं अविध है। उपकृत्वपिति द्वारा किया बाता है, तो वह अधिकारातीत एवं अविध है। उपकृत्वपिति द्वारा शिव शंकर सिंह, 10-3-1975 को विशिचित्तत वर्ष 1975 की विशिच्त अयोग संख्या 461

22. सभा - सभा में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात-

श्रेणी 1-पदेन सदस्य

- (i) कुलपति;
- (ii) कार्य परिवद के सदस्य;
- (iii) वित्त अधिकारी;

# श्रेणी !!--आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय को दशा में, प्रत्येक सदस्य, जो इस अधिनिवण के प्रारम्भ होने के पूर्व सभा या सोनेट का आजीवन सदस्य था;

# श्रेणी ।।।-अध्यापकों के प्रतिनिधि आदि

- (v) विश्वविद्यालय के और उसके द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष;
- (vi) औषधि और अभियांत्रिकी के संकायाध्यक्ष, बशते वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों;
- (vii) विश्वविद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवासों के प्रोवोस्टो तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधियों का चयन निर्धारित रोति से चक्रानुक्रम द्वारा किया आयेगा।
- (viit) राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य:
  - (ix) पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;
  - (x) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधयों का निधारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जायेगा;

## श्रेणी IV-- पंजीकृत स्नातक

(xi) पंजीकृत स्नातकों में से मन्द्रक प्रतिनिधियों का उस प्रास्थित वाले पंजीकृत स्नातकों द्वारा चयन किया जायेगा जिन्हें उनमें से ऐसे व्यक्तियों में से विद्वित किया जा सकेगा, जो विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या किसी संस्थाक महाविद्यालय की सेवा में नहीं है अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास अथवा छात्रावास के प्रवल्प कि में सेवा में नहीं है या उससे सम्बद्ध नहीं है:

## श्रेणी V-विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

(xii) संकार्यों में से प्रत्येक में से एक विद्वार्यों जिसने किसी भी विश्वविद्यालय को पूर्ववर्तों उपाधि की परीक्षा में उस संकार में अधिकतम अंकों को प्राप्त किसा है और वह विश्वविद्यालय में [सम्बद्ध या सहयुक्त महानिद्यालय सहित] किसी स्नातकोत्तर उसीध या विधि या चिकित्सीय या अधिमांत्रिकी उपाधि के लिए अध्ययन के पात्यक्रम का अनुशीलन कर रहा है:

श्रेणी VI—कुलपति के नाम निर्देशिती

(xiii) 1[ \* \* \*]

L. 1971 के ७० प्र० अधिनियम संख्यांक २९ द्वारा लोपित।

## Class VII-Representatives of the State Legislature

- (xiv) two members of the Legislative Council to be elected by it;
- (xv) five members of the Legislative Assembly to be elected by it.
- (2) The term of office of members of each class, except Classes I, II and V, mentioned in sub-section (1) shall be three years and the term of the members of the said Class V shall be one year.
- 23. Powers and duties of the Court.—The Court shall be an advisory body subject to the provisions of this Act, it shall have the following powers and functions, namely:
  - (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;
  - (b) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report thereon;
  - (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
  - (d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

24. Meeting of the Court.—(1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court.

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court, convene a special meeting of the Court.

- 25. Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances:
  - (a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and research carried on or imparted in the University;
  - (b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and
  - (c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
  - (2) The Academic Council shall consist of the following members, namely—
    - (i) the Vice-Chancellor;
    - (ii) the Deans of all Faculties, if any;
    - (iii) all Heads of Departments of the University and where there is no department in a subject in the University, the senior-most teacher from affiliated colleges, representing that subject on the Faculty concerned;
    - (iv) all Professors of the University who are not Heads of Departments;

# श्रेणी VII--राज्य विधानमण्डल के प्रतिनिधि

- (xiv) विधान परिषद के दो सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा;
- (xv) विधान सभा के पांच सदस्यों का उसके द्वारा चनाव किया जायेगा।
- (2) उपधात (1) में श्रेणी I, II तथा V के सिखाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के यद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उच्च श्रेणी V के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
- सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य सभा सलाहकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होंगे, अर्थात्—
  - (क) विश्वविद्यालय के परिचद् की पालिसियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के उपयों का सुकाव देना;
    - (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों तथा उन पर अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्पों को पारित करनाः
    - (ग) किसी ऐसे मामले के सन्बन्ध में कुलपति को सलाइ दैना जिसे उसके समक्ष सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाये: और
    - (घ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या कुलपांत द्वारा उसे समनुदेशित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करना और ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग करना।
- 24. सभा की बैठक (1) सभा कुलपित द्वारा नियत की जाने वाली तारीख घर वर्ष में एक बार बैठक करेगी और उस बैठक की सभा की वार्षिक बैठक कहा जायेगा।
- (2) उपकुलपति, जब कभी वह उपयुक्त समझे सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई इ.स. इस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर सभा की विशेष बैठक को आयोजित कर सकेगा और करेगा।
- 25. विद्यापरिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के प्रधान विद्या निकाय को भी और इस ज्योगनवम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्याधीन—
  - (क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिए जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और शोध के मानक को बनाये रखने के नियंत्रण और सामान्य विनियमन को रखेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;
  - (ख) कार्यपरिषद् को, विश्वविद्यालय द्वारा अंचालित परोक्षाओं के सम्बन्ध में मामलों सहित सभी विद्या सम्बन्ध मामलों पर सलाह दे सकेगी: और
  - (ग) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करेगी जिन्हें परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा अथवा उस पर अधिरोधित किया जा सकेगा।
  - (2) विद्या परिषद् में निम्त्रलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--
    - (i) डपकुलपति;
    - (ii) सभी संकायों, यदि कोई हों, के संकायाध्यक्ष;
    - (iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहाँ विश्वविद्यालय में किसी विश्वय में कोई विभाग न हो तो सम्बन्धित संकाय पर उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों से विष्ठितम अध्यापक;
    - (iv) विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, जो विभागाच्यक्ष नहीं हैं:

- (v) संघटक गहाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थान, यदि कोई हो, के निदेशक;
- (vi) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो प्रोफेसरों को निर्धारित रोति से अवधारित किया जायेगा।
- (vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्यों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;
- (viii) पन्द्रह अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;
  - (ix) विद्यार्थियों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;
  - (x) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और
  - (xi) शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चुनाव निधारित रीति से किया जायेगा।

! परन्तु यह कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का जोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में नहीं है तो उपकुलपित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के दो सदस्यों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के दो सदस्यों को निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा मनोनीत कर सकेगा!

- (3) धारा <sup>2</sup>[65] के प्राथधानों के अध्यधीन पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पद का ज्ञायंकाल वह धोगा जिसे निर्धारित किया जाये।
  - 26. वित्त समिति—वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—
    - (क) उपकुलपति;
  - ै[(कक) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
  - (ककक) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव];
    - (ख) प्रति-उपकुलपति, यदि कोई हो;
    - (ग) र्राजस्ट्रार;
  - ं[(गग) परीक्षा नियंत्रक];
    - (घ) एक व्यक्ति जो कार्यपरिषद् या विधान परिषद् का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या संघटक महाविद्यालय की सेवा में व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रयन्थ समिति का सदस्य या उस महाविद्यालय की सेवा में नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा चुना जायेगा; और
    - (ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

<sup>5</sup>[(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (कक) अथवा (खण्ड ककक) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति हां वंडक में सिम्मिलित होने के बजाय किसी अधिकारी को, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अनिम्न की का नहीं होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को मतदान को की अधिकार प्राप्त होगा]।

<sup>.</sup> २००४ के ४० प्र० अधिनियम संख्यांक १ द्वारा अन्तःस्थापित परन्तुक (११-७-२००३ से प्रभावी)।

<sup>💷 ा</sup> ३७७७ के ४० प्र० अधिनियम संख्यांक ५ द्वारा ''६०'' के लिए प्रतिस्थापित।

<sup>ः</sup> १९९५ के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>्</sup> १९९५ के ४० प्रव अधिनियम संख्यांक १४ द्वारा अन्तःस्थापित (२५-२-१९९५ से प्रभावी)।

<sup>ं</sup> १९२६ के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (११-७-१९९६ से प्रभावी)।

- (v) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थान, यदि कोई हो, के निदेशक;
- (vi) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा थे।
   प्रोफेसरों को निर्धारित शैति से अवधारित किया आयेगा।
- (vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्यों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगाः
- (viii) पन्द्रह अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;
  - (ix) विद्यार्थियों के कल्याण का संकायाध्यक्ष:
  - (x) विश्वविद्यालय का पुस्तकालबाध्यक्ष; और
  - (xi) शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चुनाव निर्धारित रीति से किया जायेगा।

गृ एरन्तु यह िक यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियाँ या नागरिकों के अन्य पिछड़े वागाँ का जोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में नहीं है तो उपकुलपति अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ के दो सदस्यों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से नागरिकों के अन्य पिछड़े वागों के दो सदस्यों को निर्धारित रीति से चक्कानुक्रम द्वारा मनोनीत कर सकेगा!]

- (3) धारा <sup>2</sup>[65] के प्रावधानों के अध्यधीन पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पद का नायंकाल वह होगा जिसे निर्धारित किया आये।
  - 26. वित्त समिति-वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
    - (क) उपकलपतिः
  - ी (कक् ) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सनिव;

(ककक) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव];

- (ख) प्रति-उपकुलपति, यदि कोई हो;
- (ग) रजिस्ट्रार;
- र्ग (गग) परीक्षा नियंत्रको:
  - (प) एक व्यक्ति जो कार्यपरिषद् या विधान परिषद् का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या संघटक महाविधालय की सेवा में व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविधालय की प्रवन्ध समिति का सदस्य या उस महाविद्यालय की सेवा में नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा जुना जायेगा; और
  - (ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

5[(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (कक) अथवा (खण्ड ककक) में निर्देष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति र्द ईन्डक में सम्मितित होने के बजाय किसी अधिकारी की, जो राज्य सरकार के संयुक्त सबिव के अनिम्न रिन्न का नहीं होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को मतदान को का भी अधिकार प्राप्त होगा।

<sup>ু</sup>জুত के ৪০ স০ অधिनियम संख्यांक । ছাত অন্যংম্যাদির মন্ত্রক (11-7-2003 से সমাখী) ।

<sup>- &#</sup>x27;977 के ड॰ प्र॰ आधिनियम संख्यांक 5 हारा "60" के लिए प्रतिस्वापित।

१२५५ के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>- 1995</sup> के ४० प्र. अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

<sup>1995</sup> के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावो)।

- (2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.
- (3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

¹[(4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.]

 The Faculties.—(1) The University shall have such Faculties as may be prescribed.

(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinance.

(3) There shall be a Board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.

<sup>2</sup>[Provided that in the case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts College, the Prinicpal of such colleges shall be the ex office Dean of Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts Faculty, as the case may be];

Provided further that where there is more than one such college, the Deanship of each such Faculty shall rotate amongst the Principals of such colleges:

<sup>3</sup>[Provided also that if there is no Professor in the Faculty, the office of Dean shall be held by Readers, and if there are no Readers, then by other teachers in that Faculty, by rotation in order of seniority].

- (5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for—
  - (a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and
  - (b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulationrelating to the Faculty.

Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

<sup>3.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

- (2) विश्व समिति विश्वविद्यालय की सम्मत्ति और निषियों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर कार्य प्रतिषद् की सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय एवं सोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी विश्वीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती कुल व्यय की सीमाओं को नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से यह अन प्रकार नियत किये गये व्ययों की सीमाओं को उस विश्वीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद पर आबद्धकर होंगी।
- (3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शस्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वरा उसे प्रदान या उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
- 1[(4) जब तक वित्त समिति द्वारा बित्तीय विषक्षा को रखने वाले प्रस्ताव की सिफारिश न को गयी हो, तब तक कार्य परिवद् उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिवद वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत है तो वह उस असहमति के लिए बित्त समिति को प्रस्ताव वापस निर्दिष्ट कर देगी और यदि कार्यपरिवद् पुन: वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है तो मामले को कुलपित के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर दिथा यथा विनिश्चय अनितम होगा।]
  - 27. संकाय—(1) विश्वविद्यालय के ऐसे संकल्प होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।
- (2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग साम्मिलित होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अध्यादेश हारा उसे समनुदेशित किया जा सकेगा।
- (3) प्रत्येक संकाय का परिषद् होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों के पद के कार्यकाल सिंहत) और शक्तियाँ एवं कर्तव्य, ऐसे होंगे बिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।
- (4) प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे विख्ता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जारेगा:

<sup>2</sup>[ परन्तु यह कि मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या लिलत कला महाविद्यालय की देशा में उन महाविद्यालयों का प्रायार्थ मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या जैसा विषय हो, लिलत कला संकाय का मटेन संकायाध्यक्ष होगा] :

परन्तु अग्रेतर यह कि जहाँ एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों तो ऐसे प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष कः पद उन महाविद्यालयों के ग्राचार्यों में से चक्रानुक्रम में होगा :

<sup>3</sup>[परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई प्रोफेसर न हो तो संकायाध्यक्ष का पद रोडरों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई रीडर न हों तो उस संकायाध्यक्ष में अन्य अध्यापकों द्वारा बरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जायेगा]।

- (\$) संकायाध्यक्ष संकाय के पथिद का सभापति होगा और वह निम्न के लिए उत्तरदायी  $\hat{\mathbf{r}}$ गा—
  - संकाय में सम्मिलित किये गये विश्वामों के अध्यापन तथा शोधकार्य का संगठन एवं संचालन;
     और
    - (ख) संकाय के सम्बन्ध में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्बक् पालन।

<sup>्</sup>र 1996 के सहपति के अधिनियम संख्योंक 4 द्वारा अन्तःस्यापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

<sup>• 1974</sup> के द्व**ं प्र**ः अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रसिस्मापिक।

<sup>1977</sup> के दर प्रक अधिनयम संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[(6) In each department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes:

Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date].

- (7) The Head of Deprement shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.
- (8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may by assigned to one Board of Studies.

#### **SYNOPSIS**

- Office of Dean of Paculty—A public office.
- If only one Professor in a Faculty, he will continue to be the Dean.
- Office of Dean of Faculty—A public office.—The office of Dean of Faculty in University is a public office and it is of substantive character and as such a petition challenging his appointment and seeking a writ of quo warranto will lie. Rameshwaram Bhadada v. University of Jadhpur, 1973 (2) S.L.R. 716.
- 2. If only one Professor in a Faculty, he will continue to be the Dean.—If there is only one Professor, he will get representation in the Senate without there being only election, and such representation to a Dean is not envisaged in the scheme of the Act by the process of election. K.S. Siddalingaiah v. State, A.I.R. 1979 Karnataka 190.
- 28. Admissions Committee,—(1) There shall be an Admissions Committee of the University the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.
- (2) The Admission Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.
- (3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of sub-section (5), the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University and may also nominate a person or a sub-committee as the admitting authority in respect of any course of study in an institute or a constituent college maintained by the University.
- (4) Subject to the provisions of sub-section (5), the Committee may issue any direction as espects criteria or methods of admission 2[(including the number of students to be admitted)] to constituent colleges maintained by the State Government and affiliated or associated colleges, and such directions shall be binding on such colleges.

<sup>3</sup>[(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act,—

Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.

<sup>3.</sup> Subs. by U.P. Act No. 20 of 1974 (w.e.f. 13-7-1994).

1[(6) विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विधाग में, एक विधागध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति चीनेवर्मो द्वारा विनियमित को आयेगी :

परन्तु यह कि इस उपभारा के प्रारम्भ होने की वारीख के तत्काल पूर्व विभागाध्यक्ष के पद को धारित जरने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम एवं परिनयमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन, पद को उन्हीं निवन्थमीं इवं ततों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उनत तारीख के ठोक पहले धारित किया था।

- (7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के कार्य को संगठित करने के लिए संकाबाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायों होगा और उसे ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें अध्यादेशों में प्रदान किया जा सकेगा।
- (8) अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन के भिन्न विषयों के सम्बन्ध अध्ययन परिषदों का गठन किया जायेगा और एक अध्ययन परिषद् को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

## **टिप्पणियाँ**

- संकाय के संकायाध्यक्ष का पद-लोक पद
   यदि संकाय में केवल एक हो प्रोफेसर है.
   तो वह संकायध्यक्ष बना रहेगा
- 7. संकाय के लंकायाध्यक्ष का पद-लोक पद-विश्वविद्यालय में संकाय के संकायध्यक्ष का पद लंक पद होता है और वह मूझ प्रकृति का है और इस तरह से, उसकी नियुक्ति को चुनीवी देते हुए एवं लोधकार पृथ्छा की दिट की मांग करते हुए याधिका दाखिल को जा सकेगी। श्योक्यरम् धटाडा बनाम जीधमर विश्वविद्यालय, 1973 (2) एक- एक- आर० 7161
- 2. यदि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो वह संकारपाध्यक्ष बण रहेगा—चाँद किसी संकाय में बचल एक ही प्रोफेसर है, तो उसे सीनेट में, बिना किसी चुनाब के हुए ही, प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और क्लायाध्यक्ष के लिए उस प्रतिनिधित्व के बारे में चुनाब की प्रक्रिया द्वारा अधिनियम की योजना में परिकल्पना नहीं की जाती है। के० एस० सिश्वसिंगय्यड बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1979 कर्नाटक 190!
- 28. प्रवेश समिति—(1) विश्वविद्यालय को एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जिन्हें प्रच्यादेश में प्रावधानित किया जा सकेगा।
- (2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपस्थितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी जितनी वह उपयक्त समझे।
- (3) विद्यापरिषद् के अधीक्षण और उपधारा (5) के प्रावधानों के अध्यर्धान, प्रवेश समिति विद्यविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाद्यक्रमों में प्रवेश की नीति को शासित करते हुए सिद्धानों अध्य मनकों को निर्दिष्ट करेगी और वह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित संस्थान या संघटक महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाद्यक्रम के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का उपसमिति को भी प्रवेश देने वाले प्राधिकारी के रूप चनोतीत कर सकेगी।
- (4) उपभारा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, समिति राज्य सरकार द्वारा घोषित संघटक ग्रहाविद्यालयों जोर सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रवेश के मानदण्डों या पद्धतियों 2 प्रवेश दिये जाने वाले जडावियों की संख्या समेत] के सम्बन्ध में कोई भी निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश उन नग्निद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।
  - 3[(5) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रायघान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए--

<sup>1974</sup> के उ॰ प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>্</sup>র 1975 के उ० प्र० अधिनियम २१ द्वारा अन्तःस्थापितः

<sup>- 1974</sup> के ७० प्र० सर्थिनियम २० हारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रधार्यो)।

(a) reservation of seats for admission in any course of study in University, Institute, constituent coilege, affiliated college or associated college for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens may be made and regulated by such orders as the State Government may, by notification, make in that behalf:

Provided that reservation under this clause shall not exceed fifty per cent of the total number of seats in any course of study:

Provided further that reservation under this clause shall not apply in the case of an institution established and administered by minorities referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution:

Provided also that the reservation under this clause shall not apply to the category of Other Backward Classes of citizens specified in Schedule II to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act. 1994:

(b) admission to medical and engineering colleges and to courses of instruction for degrees in education and Ayurvedic or Unani systems of medicine (including the number of students to be admitted), shall subject to Clause (a), be regulated by such orders (which if necessary may be with retrospective effect, but not effective prior to January 1, 1979) as the State Government may by notification, make in that behalf:

Provided that no order regulating admission under this clause shall be inconsistent with the rights of minorities in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice;

(c) in making an order under Clause (a), the State Government may direct that any person who wilfully acts in a manner intended to contravene, or defeat the purposes of the order shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one thousand rupees,or with both, as may be specified in the order.

(5-A) Every order made under Clause (a) of sub-section (5) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act).

(6) No student admitted to any college in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University, and the Vice-Chancellor, shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

### SYNOPSIS

- Admission must be on the basis of merits.
- 2. University-wise reservation.
- University wise reservation— Extent.
- Extent of reservation.
- Purpose and object of reservation in admission.
- Action for infraction of guidelines against affiliated college.

(क) विश्वविद्यालय, संस्थान, संबदक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े बगों के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के किसो भी भाद्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण ऐसे आदेशों द्वारा किया एवं विनियमित किया जा सकेगा जिन्हें राज्य सरकार अधिस्चना के माध्यम से उस निमित्त कर सकेगी:

परन्तु यह कि इस खण्ड में आरक्षण किसी भी पाठ्यक्रम में सौटों की कुल संख्या के प्रचान प्रविकात से अधिक नहीं होगा

परन्तु उग्रेशर यह कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुष्केद 30 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था को दक्षा में लागू नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुस्चित जाति, अनुस्चित जनवाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े बर्गों को कोटि के लिए लागु नहीं होगा।

(ख) मेंडिकल और अभियांत्रिको महाविद्यालयों और शिक्षा एवं औषधि की आयुर्वेदिक पा यूनानी पद्धतियों में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्कमों (प्रवेश दिये जाने चीले विद्यार्थियों की संख्या समेत) में प्रवेश, खण्ड (क) के अध्ययीन ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा (जो यदि आवश्यक हो भूतलक्षी प्रभाव के साथ होगा लेकिन 1 जनवरी, 1979 के पूर्व प्रभावकारी नहीं) जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित कर सकेगी :

परनु यह कि इस खण्ड के अधीन प्रवेश को बिनियमित करने वाला कोई भी आदेश अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के प्राप्तले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से असंगत नहीं होगा।

- (ग) खण्ड (क) के अधीन आदेश को करने में, राज्य सरकार यह निदेश कर सकेगी कि कोई भी ज्यक्ति, जो उस आदेश के प्रयोजनों का अतिलंधन करने या उन्हें विफल बनाने के लिए आशयित रीति से कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो तोन माह से अधिक नहीं होगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।
- (5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, जैसे हो उसे किया जाता है, विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।]
- (6) इस धारा के प्रावधानों का अतिरूपन करते हुए किसी थी महाविद्यालय में प्रवेश दिये गये किसी भी विद्यार्थों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को करने की अनुमति नहीं दी जायेगो और उपकुलपति को ऐसे उल्लंघन में किये गये किसी भी प्रवेश को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

# टिप्पणियां

- ग्रवेश को मेरिट के आधार पर हो किया जाना चाहिए
- 2 विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण
- विश्वविद्यालयानसार आरक्षण—विस्तार
- आरक्षण की सीमा
   प्रवेश में आरक्षण का प्रयोजन एवं उद्देश्य
- सम्बद्ध महाविद्यालय के विरुद्ध मार्गदर्शक सिद्धानों के अतिसंघन के लिए कार्रवाई

- State Government can run Medical and Engineering Colleges.
- Parties to the petition challenging admission.
- Authority to be estopped in case of breach of ordinance.
- 10. In certain circumstances, students can resort to estoppel.
   11 Student—Research scholar
- included.

  12. Application of equitable estopped
- Application of equitable estopped against University.
- Allahabad University Act, 2005— Sections 28 (1), 28 (2), 28 (5), 8 (2),

- 3(n) and 7—First Statute of University, Statutes 30 (4) and 30 (5)
- U. P. State University Act, 1973, Section 28 (5)—Reservation for girl-students.
- U.P. State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instructions for Degrae in
  - Education in Affiliated, Associated and Constitutent Colleges) Orders, 1987—Government Order dated 9-9-2004.
- 2. Admission must be on the basis of merits.—In all cases of selection whether it be a civil post or in a college or in any other institution maintained by the State, the most meritorious candidate, if he does not suffer from any other disability, is required to be selected by the appropriate selection authority, and if the same is not done, it is well settled that the same would result in violation of Article 14 of the Constitution of India. Dr. Y. Shaniba v. Government Medical College, A.18. 1978 Karnataka 65.
- 2. Unitvarsity-wise reservation.—Where in a certain case, the validity of this rule came up for consideration that 70% of the seats at the post-gradual level be reserved for the Delhi University graduates and the remaining 30% open to all including the graduate of Delhi. It was observed that 70 per cent reservation is too high and as such would be unconstitutional. Krishna lyer, I., who gave the majority judgment, observed as follows:

"We recognise that institution-wise reservation is constitutionally circumscribed and may become ultra vires, if recklessly resorted to. But, even such rules, until revised by competent authority or struck down judicially, will rule the root. That is why we have to concede that until the signport of "no admission for outsiders" is removed from other Universities and some fair percentage of seats in other Universities is left for open competition the Delhi students cannot be made martyrs of the Constitution. Dr. lagdish Saran v. Lition of India, A.I.R. 1980 S.C. 820: 1980 (2) SCC 768.

- University-wise reservation—Extent.—University-wise reservation was challenged as unconstitutional. It was held by the Supreme Court that under certain circumstances, University-wise classification and reservation was constitutionally permissible. D.N. Chechale v. State of Mysors, (1971) Supp. S.C.R. 608: (1971) 2 S.C.C. 293: A.I.R. 1971 S.C. 1762.
- 6. Extent of reservation.—Reservation is not an end, but a means a means to secure social and economic justice. However, the real solution lies in eliminating the causes that have led to the social, educational and economic backwardness of the weaker section of the community. But till, such time as that is not achieved, reservation is a measure "compensatory in character", means to "mitigate surmountable obstacles to ensure equality of opportunity. State of Kenala v. N. M. Thomas, A.I.R. 1976 S.C. 490.

Where 54 seats were reserved out of 100, it was held by the learned Chief Justice that it would destroy equality. T. Devadasan v. Union of India, A.I.R. 1964 S.C. 179,

- राज्य सरकार मेडिकल और इन्बीनियरिंग कालेजों को जला सकती है
- प्रवेश को चुनौतो देते हुए दाविका में पक्षकार
- प्राधिकारी को अध्यादेश के उल्लंबन की दशा में विश्वीयत किया जायेगा
- कतिएय परिस्थितियों में विद्यार्थी विवन्ध का अवलम्ब शे सकता है
- 11, विद्यार्थी-शोध छात्र सम्मिलिद
- साम्यपूर्ण विवन्ध का विश्वविद्यासय के विरुद्ध लाग होना
- इलाहामाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005— बारा 28 (1), 28(2), 28(5),

- 8(2), 3 (ण) एवं 7—विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, परिनियम 30 (4) एवं 30 (5)
- ४० ए० राज्य विश्वविद्यालय अधिनयम, 1973—धारा 28 (५)—कन्या-अध्याधियों के लिए आरक्षण
- 15. ढ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में डिग्नी डेनु शिक्षा के पात्यक्रम में प्रकार का विनियमन) आदेश, 1987, दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश
- 1. प्रवेश को मेरिट के आधार पर ही किया जाना काहिए—चयन के सभी प्रायानों में, चाहे कह सिविट पर हो या महाविद्यासय में या राज्य द्वारा पीवित अन्य किसी भी संस्था में, सर्वाधिक मेधावी अध्यानी, यदि यह किसी अन्य निर्धापत से प्रसिद्ध नहीं है, समुचित चयन प्राधिकारी द्वारा चुना जाना अपेक्षित है और यदि दस नहीं किया जाता है, तो यह अध्याधिक है कि उससे भारत के सीविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंबन होगा। इति व्यक्त मान्य विवास प्रायान व्यक्तिय मेडिकान कालेख ए॰ आई॰ आए 1978 कर्नाटक 661
- 2. विश्वविद्यालमानुसार आरक्षण—जहाँ किसी वाद में, इस नियम को वैधवा पर विचार किया गया था कि मातकोत्तर क्रार पर 70 प्रक्रिक कोर्ट वित्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए आरक्षित को जायें और शेष 30 प्रतिसात दित्ती के अपन मातकों सहित सभी के लिए उपस्था हों। यह जम्मेक्षण किया गया कि 70 प्रतिसात सारक्षण अप्यन्त अभिक है और इस तरह से, अस्विधानिक होगा। न्यामपूर्ति कृष्णा अप्यर, तिन्होंने बहुस्त का निर्णय दिया था, ने पिनाबब समिक्षण किया था :

"इस इस बात को माणवार देते हैं कि संस्था-अनुसार अध्यक्षण संवैधानिक रूप से शीमाबद्ध है और यदि दसका विना सोधे विचारे अवतस्था दिया गया, तो अधिकारायीत हो जारेगा। सीकिन ऐसे नियम भी, जब तक सक्षण प्राधिकारी हारा चुनरीकित था न्याधिक रूप है समायन न कर दिये आये, पूर्णकर्मण रूपमू होंगे। यही कारण है कि इसे यह स्वीकार करना पढ़ रहा है कि जब दक 'बाहरी व्यक्तियों को कोई प्रबेश नहीं' का संकेश पर अन्य विद्यविध्यालय से नहीं हटा दिया काता और अन्य विद्यविद्याहारों में सीटों को कुछ साधुम्बद घतिताव खुली प्रतिस्था के लिए वहीं छोड़ा जता, तब तक दिल्ली के विद्याधियों को सीथिधन का तराईट पहीं बनावा जा सकता। विशे जगदीन सत्य बनाय धारत संय, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 820 : 1980 (2) पहल शीक निरक्षण स्वात कि 768)

- 3. विश्वविद्यालयानुसार अगरक्षण विस्तार प्रस्तुत वाद में. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण को असर्विधालयानुसार आरक्षण विस्तार प्रस्तुत वाद में. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण मानकर चुनीती हो गयी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अस्पितधाल के स्वाप्त मानकर चुनीती हो विश्वविद्यालयानुसार वर्गीकरण एवं आरक्षण नावैधाणिक अप से अनुतेष था। विश्वविद्यालयानुसार के प्रस्ति एवं आरक्षण ने प्रस्ति वास में स्वाप्त एवं (1971) हारणी० एक० सी० आर० 608 : (1971) 2 एस० सी० औ० 293 : एक आईं अंतर० 1971 एक० सी० 1762 !
- 4. अमस्त्रण की सीम्म- आहरूण लक्ष्य नहीं है, बर्गिक सामन है—ऐसा साधन किसी यामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रांदि होती है। तथाि, बास्तरिक हत्त उन कारणों को सापात करने में निर्दित है जिनके कारण समुदाय के दुनेंस वर्ग के सामाजिक, त्रीक्षक और आर्थिक रिफ्ट्रेपन को उत्पंत्रि होती है। लेकिन, मह तक चूंकि उस लक्ष्य की प्रार्थित नहीं हुई है, इस्तिह्म आस्त्रण "श्वतिपुत्क प्रकृति का उपाय है"! "अससर की समानता की सुनिरिच्छ करने के लिए अंजेय अवरोगों के प्रभाव को कम करना है। केरल एम्ब्य बनाय एक एम्ब्य शामझ एठ आई० आठ 1976 एस० सी० 490।
- बड़ी 100 सोटों में से 54 सीटें अवरिक्षत थीं, बिह्नान मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह आधिनिधांरित किया गया कि इसमें समानता नाय हो जायेगी। *टो॰ देशदासन* बनाम *धारत संघ*, ए॰ आई॰ आर॰ 1986 एस० सी॰ 179।

Reservation is permisible only to a limited extent. The maximum permissible limit of the reservation was first considered by the Supreme Court some 12 years after coming into force of the Constitution in M.R. Balaji v. State of Myaere, A.I.R. 1963 S.C. 649. It was held that......speaking generally and in a broad way, a special provision should be less than 50 per cent; how much less than 50 per cent would depend upon the relevant prevailing circumstances in each case. The question posed was whether 50 per cent was the maximum limit of reservation or that Balaji's case permitted reservation even beyond 50 per cent. In that case, it was held by this Court that reservation of more than half of the seats in an educational institution for being filled up from members of the backward classes is constitutional. M. R. Balaji v. State of Mysore, A.I.R. 1963 S.C. 649.

5. Purpose and object of reservation in admission.—According to Article 46 of the Constitution, the State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

It cannot be gainsaid that when the Constitution come into force, a section of the population was socially and educationally backward. The causes, according to the backward class commission of backwardness amongst the educationally and socially backward classes, were—

- Traditional apathy for education on account of social and environmental conditions or accupational handicaps;
- (2) Poverty and lack of educational institution in rural areas;
- (3) Living in inaccesible areas;
- (4) Lack of residential hostel facilities:
- Unemployment among the educated which acts as damper on the desire of the members to educate their children;
- Lack of adequate educational aids such as free studentship, scholarship and monetary grants;
- (7) Defective educational system which does not train students for appropriate occupations and professions. M.R. Balaji v. State of U.P., A.I.R. 1963 S.C. 649.
- 6. Action for infraction of guidelines against affiliated college.—The guidelines issued by the Universities to all the colleges of Education affiliated thereto for the purposes of admission to the B.Ed. course are totally well encompassed within the statutory sanction. Consequently, it would follow that for the infraction of the guidelines, University is entitled to take action against the college and withdraw the affiliation and refuse registration to the students admitted in contravention thereof. Kurukshetra University v. Rural College of Education (F.B.), A.I.R. 1980 Punjab and Haryana 103.
- 7. State Government can run Medical and Engineering Colleges,—The State Government can run Medical and Engineering Colleges, it cannot be dernied the power to admit such qualified students as pass the reasonable tests laid down by it. This is a power which every private owner of a college will have, and the Government which runs its own colleges, cannot be denied that power. Chitratekha v. State of Mysoure, A.I.R. 1964 S.C. 1823.
- Parties to the petition challenging admission.—It is necessary that selected candidates as well as the University should be made parties to the writ petition otherwise it would not be maintainable. Padamsej Samarendra v. State, A.I.R. 1979 Pat. 266 (F.B.).

आरक्षण केवल सीमित सीमा तक हो अनुक्षेय हैं। आरक्षण को अधिकतम अनुक्षेय सीमा पर पहली बार उच्यतम न्यायालय द्वारा सीच्यान के प्रभावी होने के समक्षण 12 वर्ष के परवास एनः असर बातायी बनाम सेस्पर एन्य, एउ आई॰ आर० 1963 एसः सी॰ 649। यह अभिनियोरित किया गया था कि सायान्यतीर और व्यापक रूप से, बिशोच प्राययान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, वा प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, वह प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, वह प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, वह प्रतिशत से का सीमा आरक्षण को आध्वकत सीमा के अथवा वह कि क्या बालाओं के वाद में 50 प्रतिशत से अधिक अध्यक्ष आरक्षण को अनुभति दी गयी थी। उस बाद में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनियोरित किया गया था कि पिछदे वर्गों के सदस्यों से भरे जाने के लिए किसी शैक्षिक संस्था में सीटों के आभे से अधिक आरक्षण असार्थवानिक है। स्थान आरक्षण असार्यवानिक है। स्थान आरक्षण असार्थवानिक है। स्थान आरक्षण असार्थवानिक है। स्थान आरक्षण असार्थवानिक है। स्थान आरक्षण वास्तार्थी वनाम ग्रीस्था स्थान है। असर्थ अस्था से सीटों के आरथे से अधिक आरक्षण अस्थानिक है।

5. प्रवेश में अगस्त्रण का प्रयोजन एवं बहेल्य—संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य अनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुमूलित जावियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धों हितों की विशेष साम्रामा से ऑपचृद्धि करेगा और साम्राजिक अन्य और मार्थ प्रकार के लोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इस बात से इनकार नहीं निष्य वा सकता कि जब संविधान लागू हुआ, तो जनसंख्या का एक भाग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ था। पिछड़ी वर्ग आयोग के अनुसार, शैक्षिक रूप से एवं सामाजिक कप से पिछड़े को भार के अर्थ से पिछड़े को अर्थ के अर्थ से पिछड़े को अर्थ के अर्थ से पिछड़े को अर्थ के अर्थ से पिछड़े को से पिछड़े पत्र के अर्थ पत्र विन्य हैं—

- सामाजिक एवं पर्यावरणीय देशाओं या व्यवसाय सम्बन्धी निर्योग्यताओं के कारण शिक्षा हेतु पारम्परिक उदासीनताः
- (2) क्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और शैक्षिक संस्थाओं की कमी:
- (3) दर-दशब के क्षेत्रों में रहनाः
- (4) आवासिक छात्रावास सुविधाओं की कमी;
- (5) शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी जो लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा को हत्रोस्ताहित करना है:
- (6) वर्याप्त शिक्षा सम्बन्धी सहायता की कमी वैसे कि शिक्षा शुल्क की माफी, स्कालरशिप एवं धन सम्बन्धी अनदान:
- (7) दोवपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थियों को समुचित व्यवसायों और वृत्तियों के लिए प्रशिक्षित नहीं करती है। प्रन*्धारित व्यवसायों वनाम उठ प्रन राज्य*, ए० आई० अरर० 1963 एस० सी० 649।
- 6. सम्बद्ध महाविधालय के विकद्ध मार्गरशीक सिद्धानों के अतिलंबन के लिए कार्रवार्ग— विश्वविधालयों द्वारा अपने से सम्बद्ध सभी शिक्षा कार्त्वों को वारी बीक एड० पाद्यक्रम में प्रवेश के सम्बद्ध सभी शिक्षा कार्त्वों को वारी बीक एड० पाद्यक्रम में प्रवेश के सम्बद्ध के लिए मार्गरशीक रिक्षा गया है। पारिणायिक रूप से यह परिणायित होगा कि पार्गरशीक सिद्धानों के अतिल्हान के शिष्ठ विश्वविधालय कस महाविधालय के विश्व कार्रवार्ध करने एवं सम्बद्धता को वापस लेने वाय उसके उल्लंबन में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का पंत्रीय करने से इसका करने का इक्रवार है। कुरुक्षेत्र विश्वविधालय बनाम करल कार्रवेज आफ एजुकेशन (एक्टवील), एक उन्नई- आक एजुकेशन (एक्टवील), एक उन्नई- आफ एजुकेशन (एक्टवील), एक्टवील), एक उन्नई- आफ एजुकेशन (एक्टवील), एक्टवील एक्टविवार के स्वाव्यक्ष स्वाप्त करने कराने कराने के स्वाव्यक्ष स्वाप्त कराने कराने कराने कराने के स्वाव्यक्ष स्वाप्त कराने के स्वाव्यक्ष स्वाप्त कराने क
- 7. राज्य सरकार थेडिकल और इन्योनियरिंग कालेजों को चला सकती है—राज्य सरकार मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है, उसे ऐसे ऑर्डित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की शांबत से चंचित नहीं किया जा सकता जो उसके द्वारा निर्देष्ट युक्तियुक्ता परीक्षाओं को उत्तीर्थ करले हैं। यह ऐसी शांकि है किसे प्रत्येक कालेज का निजी स्थानी प्राप्त करेगा और सरकार जो अपने निजो कालेजों को चलाती है, उस शक्ति से चंचित नहीं को चा सकती। जित्र लेखा बनाय येसूर राज्य, ए० आई० आर० 1964 ऐस० मी० 1823।
- ८. प्रवेश को चुनीती तेते हुए चाचिका में पक्षकार—यह आवश्यक है कि चयनित अध्यियि और साथ ही विश्वविद्यालय को रिट चाचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, अन्यथा बह समर्थनीय नहीं होगा। पङ्ग्यान समरेज बनाम राज्य, ए० आई० आर० 1979 पटना 266 (एफ० बी०)।

- 9. Authority to be estopped in case of breach of ordinance.—Where in a certain case, a student is admitted in violation or breach of an ordinance issued by the University and the ordinance further provided that the University authorities had the power to grant exemption from the operation of any of the ordinances governing the admission of the student, it was held that the admission of the student in such a case was only contrary to the ordinance, and not utilize virse, but only an Irregular act and as such, the doctrine that there could be estopped against the statute had no application in the case. Delhi University v. Ashok Kumar, A.I.R. 1968 Delhi 131; K.K. Jacob v. Medurai University (D.B.), A.I.R. 1978 Madras 315.
- 10. In certain circumstances, students can resort to estoppel.—An admission made contrary to the provisions of this section is illegal, but in certain circumstances, the students can allege that the University is estopped from cancelling the admission of the student was permitted to prosecute his course of study throughout the academic years. If provisional admission made, the authorities are estopped from cancelling the admission after the academic year is over. Delhi University v. Ashok Kumar, A.I.R. 1968 Delhi 131.
- 11. Student—Research scholar included.—Any one joining the research classes is as much a student of the University as a student studying in B.A., B.S., or B.Com.—Special Appeal No. 193 of 1973, Vice-Chancellor, University of Allahabad v. Jagdish Chandra Dixit, decided by Division Bench of Allahabad High Court on 27-9-1973.
- 12. Application of equitable estoppel against University.—Where a student was most eligible and he did not secure the minimum prescribed percentage of marks in a B.A. examination, the University had informed the concerned college that the said student's admission be cancelled but since the college did not inform the student and the said student regularly attended the class throughout the academic year and was informed only a few days before the examination. It was held that in the circumstances, the principle of equitable estoppel and the University could not refuse her from appearing at the examination. Miss Sangeeta v. Prof. U. N. Singh, A.I.R. 1980 Delht 27.
- 13. Allahabad University Act, 2005-Sections 28 (1), 28 (2), 28 (5), 8 (2), 3 (n) and 7-First Statute of University, Statutes 30 (4) and 30 (5)-Motilal Nehru College (MLNC) and Swaroop Rani Nehru Hospital (SRNH) are University Colleges. In the instant cases, the State Government had raised an issue by way of two applications that Statute 30 (4) be amended by the Executive Council of the University so as to exclude the said MLNC and SRNH as University Colleges. It was held that the power, which is to be exercised by the Executive Council of the University under Section 28 (2) of the Act, is a legislative power. Thus, a direction cannot be issued to be Executive Council to consider about the applications of the State Government to amend the First Statute of the University. The contention of the State Government is regards discrination vis-a-vis Kamla Nehru Post Graduate Medical Institute, Allahabad and Harish Chandra Research Institute was not admitted. Besides, the a State Government's this plea was also not accepted that as the MLNC was a constituent College of the University under U.P. State University Act, 1973, therefore, it should continue as such under Section 8 (2) of Act, 2005 also. It is for the legislation to determine whether a particular college will be a University College or not. Since the MLNC and SRNH have been declared University Colleges under Statute 30 (4), therefore the said applications of the State Government were rejected. Satish Chaturoedi v. State of U.P., (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 22 (Alld).

- 9. प्राधिकारी को अध्यादेश के उल्लंधन की दला में विवंधित किया जावेगा—चहाँ कतिएय चार में, कमी विवाधीं को विश्वविद्यालय द्वारा जारों अध्यादेश के उल्लंधन अववा भा में प्रवेश दिवा जाता है तथा उप्तार के उल्लंधन अववा भा में प्रवेश दिवा जाता है तथा उप्तार करते हुए अध्यादेशों में से किसी के प्रवेश को उपता करते हुए अध्यादेशों में से किसी के प्रवेश को प्रवेश के तर अध्यादेश के हो विश्वव था, न कि प्रशंभी अधिकारी के प्रवेश के व्यव अध्यादेश के ही विश्वव था, न कि प्रवार अधिकारीति था, बाँल्क वह केवल अभिप्रविध का प्रवेश केवल अध्यादेश के ही विश्वव था, न कि प्रवार अधिकारातीत था, बाँल्क वह केवल अभिप्रविध का प्रवेश केवल अध्यादेश के ही विश्वव था, न कि प्रवार अधिकारातीत था, बाँल्क वह केवल अभिप्रविध का प्रवेश केवल अध्यादेश के ही विश्वव था, न कि प्रवार अधिकारातीत था, बाँल्क वह केवल अभिप्रविध केवल है। यह सिद्धाली का प्रवेश केवल केवल अधिकार केवल केवल विश्वविद्यालय (बीठ वर्ग), एक आई० आह० 1968 दिल्ली 131; केठ केठ बीकक बनाम महर्राई विश्वविद्यालय (बीठ वर्ग), एक आई० आह० 1978 पहाल 3151
- 10. कतिएम परिस्थितियों में विद्यार्थी विकास का अवस्था से सकता है—इस धारा की उनभास (6) के प्राथमार्थों के विकट्ठ किया गया प्रवेश अविधिक है, तेकिन करिएय परिस्थितियों में रिवाधी पर अभिकधन कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय को उस प्रवेश को रह करने से विश्वधित किया प्रताह है, बगर्ते विद्यार्थी को पूर्ण तीक्षक चर्च में अपने अभ्ययन के पातृदक्तम को अभियोजित करने की अनुनाति दो गयी हो। यदि अस्तितम प्रवेश दिया गया हो, प्राधिकारियण को शिक्षक वर्ष के समाप्त होने के प्रन्यात प्रवेश को रह सकरने से विश्वधित किया जाता है। हिस्ती विश्वविद्यालय बनाम अशोक कुमार, ए० जाई आप १९४६ दिल्ली 131।
- 11. विद्यार्थी-गांध छात्र सम्मिलिक—सोग कक्षाओं में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का उत्तरा हो विद्यार्थी है वित्तरा कि बीठ ए०, बीठ एसन सीठ अथवा बीठ जाम का विद्यार्थी होता है, 27 9-1973 को इलाहाभाद उक्त न्यायालय की खण्डपीठ हारा विभिन्निक उपकृतपित, इलाहामाद कि विशेष कर विशेष का विशेष का विशेष का विद्यार्थी होता विभिन्न कर विशेष आधील संख्या 1973 को विशेष अभील संख्या 1973 को विशेष संख्या 1973 क
- 12. साध्यपुणे सिक्षन्य का विश्वविद्यालय के विश्व लागू होगा—जहाँ किसी विद्यार्थी को एम० ए०, पान I में प्रवेश दिया गया था, वार्याण उकत विद्यार्थी पान नहीं था और उसमें बीठ एक परीक्षी में अर्कों के गर्मारित न्यतम्बारित स्वतिक को प्राप्त नहीं किया था, विश्वविद्यालय ने सम्बन्धित महाविद्यालय को यह सूचित कया था कि उक्त विद्यार्थी के प्रवेश को रह कर दिया नारो, लेकिन चूंकि महाविद्यालय ने विद्यार्थी को मूचित नहीं किया था तथा उक्त विद्यार्थी नियमित रूप से पूरे शैक्षिक वर्ष कक्षा में उपिक्षित होता रहा और प्रोक्षों के कुछ ही दिन पूर्व सूचित किया गया। वह अधिनियोगित किया गया कि विद्यानम परिस्थितियों में साध्यपूर्ण विक्य का सिद्धान हरागू हुआ और विश्वविद्यालय उसे परीक्षा में समिसित होने से इन्कार नहीं कर सकता था। कुठ संगीता बनाम प्रीट पूर्व एन० सिंह, ए० आई० आर 1980 दिल्ली 27।
- 13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005—बारा 28 ( 1 ), 28 ( 2 ), 28 ( 5 ), 8 ( 2 ), 3 ( वा ) इवं ?—विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, चरिनियम 30 (4) एवं 30 (5)— मोतीलाल नेहरू कालेज ्टम० एल० एन० सी०) एवं स्वरूपरानी नेहरू हास्यिटल (एस० आ(० एन० एच०) विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। प्रस्तुत बाद में राज्य सरकार ने दो आवेदनों द्वारा यह विवाहक उठाया था कि परिनियम 30 · 4) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिवद द्वारा संशोधित किया जाए बिससे कि एवॉल्लिकित एम० एल० इन० सी० तथा एस० आर० एन० एच० को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के ऋप में अपवर्जित किया छ। मके। यह अभिनिधारित किया गया कि अधिनियम की धारा 28 (2) के अधीन विश्वविद्यालय की ज्ञानंपरिवद द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विधायों शक्ति है। अत:, कार्यपरिवद को यह निदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि वह विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को संशोधित करने के लिए राज्य जरकार के अध्यायेदनों पर विचार करे। कमला नेहक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यट इलाहाबाद और हरिश्चन्द्र रिसर्व ज्याद्युट इलाहाबाद के सम्बन्ध में भेदभाव को लेकर राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। इनक अतिरिक्त, राज्य के इस अभिवाक को भी स्वोकार नहीं किया गया है कि चंकि एम**ः ए**सः एनः 🗝 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय ा. उसे उस रूप में अधिनियम, 2005 की धारा 8 (2) के अधीन वने रहना चाहिए। विधान का यह कर्तव्य ै कि वह यह अवधारित करे कि क्या कोई विशिष्ट महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय होगा या न्हों। चुंकि भारा 30 (4) के अधीन एम**ा एस**ा एसा एसा एसे एसे एसे आरं एसे एसे को विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के रूप में भोषित किया गया है, इसलिए वे राज्य के ऐसे आवेटन नामंजर कर टिये गये हैं। क्लोश वतर्बेदो बनाम ३० प्र० राज्य (2007) १ य० पो० चल० सी० ई० सी० (सम०) 22 (इला०)।

- 16. U. P. State University Act, 1973, Section 28 (5)—Reservations for girl-students.—In a certain case, where Notifications dated 26-8-1989 and 16-6-2000 were issued by Governor/Chancellor in which preference for branch and institution upto one-third of total seats of girl-candidates was provided, whereas there was no reservations in any other statutory provision for the girls. U.P. State Engineering Admission Test, 2001 was organised. Government Orders dated 17-5-94 and 22-11-95 were also issued in between to the same effect. Does such preference violate Articles 14, 15 (1) and 15 (4) of Constitution of India read with Article 29 (2)? Does such preference amount to indirect reservation? It was held that preference/indirect reservation to girls provided by notification, while no such reservations was under any statute, is ultra vircs. Sandeep Poddar v. State of U.P., (2001) 3 U.P.L.B.E.C. 1968 (Altd.).
- 15. U.P. State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instructions for Degree in Education un Affiliated, Associated and Constitutent Colleges) Orders, 1987—Government Order dated 9-9-2004.—In a certain case, where a dispute arose regarding the management quota of seats as to who will determine the percentage of management quota of seats—State Government or University to which the institution is affiliated. In such an event, a question arose whether G.O. dated 9-9-2004 is binding on the University and on the institution as well. Whether fixation of management quota seats under G.O. dated 9-9-2004 to the extent of 15% is arbitrary and violative of decision of Supreme Court in T.M.A. Pal's case, (2002) 3 U.P.L.B.E.C. 2817 (S.C.). Whether the Committee constituted by the State Government in Insiamic Academy's case, (2003) 3 U.P.L.B.E.C. 2424 (S.C.), having not recommended any percentage of management quota seats for the academic year 2003-04, the quota of 50-80% should be applied for the year 2004-05 also. Whether the obtained in graduate course. Association of Professional Colleges and others v. State of Ultar Pradash and another, (2005) 1 U.P.L.B.E.C. 554 (Alld.).
- Examinations Committee.—(1) There shall be an Examinations Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.
- (2) Except as provided in sub-section (2) of Section 42, the Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely:
  - (a) to appoint examiners and moderators and if necessary, to remove them;
  - (b) to review from time to time the results of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council;
  - (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
  - (d) to scrutinise the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalise the same and declare the result of the University.
- (3) The Examinations Committee may appoint such number of sub-committee as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decided cases relating to the use of unfair means by the examines.

14. उठ प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 28 (5)—कन्या-अध्यविधीं के लिए आरक्षण-जर्म करियम बाद में राज्यपारशकुलखीं हारा दिनांक 26-8-1989 और 16-6-2000 को लिएस्वनाओं को जारी किया गया था जिसमें कन्या अध्यविधीं के कुल स्वानों के एक विहार्ड तक की राख्य एवं संस्था को नरियता का प्रावधान किया गया था कबकि अन्य किसी भी प्रावधान में तरहेक्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था, उठ प्रठ राज्य अधिमानिकी प्रवेश परीका, 2001 आसीनिक की गयी, इसी विवयत्व इसी बीब दिनांक 17-5-1994 एवं 22-11-1995 के सामनादेश भी बारी किये गये। नया ऐसा अधिमान मारत के संविधान के अनुकेट 24 (1, 15 (1) वया 15 (4) सप्तिक अनुकेट 29 (2) का उल्लंघन अत्ता है। क्या ऐसा अधिमान सात के संविधान के अनुकेट 24 (1, 15 (1) वया 15 (4) सप्तिक अनुकेट 29 (2) का उल्लंघन अत्ता है। क्या ऐसा अधिमान सात कि स्वत्वकरों के तिवस अध्यक्षण आरक्षण के समानुक्य है. यह अभिमान्यआरख आरक्षण के समानुक्य है. यह अभिमान्यआरख आरक्षण के अधिमान्य हारा प्रदत्त किसी भी परिविचन के अपीन ऐसा कोई भी आरक्षण अधिकारतीत सन्य गया। मंदीप पोट्यर बनाय उठ उठ राज्य (2001) 3 यह पीठ एकर बीठ ईठ सीठ 1986 (इस्त)।

15. उठ प्रत राज्य विश्वस्थियालय (सम्बद्धः सदयुक्त और संभव्यक महाविधालयों में शिक्ता में विवर्ध हेतु हिंग्सा के पाद्यक्रम में प्रवेश का विनियमये ) आदेश, 1987, दिनांक 9-9-2004 का शासम्प्रदेश-क-किरप्य वार में कहा जी कि स्थान पात्र में कहा विश्वस्थ के साथ प्रवेश के प्रतिश्वार उठा था कि सीटों के प्रवन्ध-तंत्र के कोटे के किए विश्वस्थ उठा था कि सीटों के प्रवन्ध-तंत्र के कोटे का प्रतिश्वत का अवधारण कीन करेगा 'राज्य सरकार या विश्वविद्यालय जिससे संस्था सम्बद्ध है। ऐसी दशा में यह प्रश्न वडा कि बचा दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश विश्वविद्यालय और साथ ही संस्था पर प्रावद्धक है के बचा 5 प्रतिश्वस्थ के सीमा यह विश्वस्थ के 9-9-2004 का शासनादेश के अधीन तरिटों के स्थान्य में प्रवन्धतंत्र के कोटे का निर्धारण टोंक एएक एए एए (2002) 3 पूर्व पी० एएक ची० ईक सी० 2817 (प्रकाश) के बाद में उज्जवन न्यायालय के विशिष्ध का उत्तर प्रवाद का अस्ति है। चया इस्लामिक एकेक्स्मी (2003) 3 पूर्व पी० एएक की के सी० 2242 (पूक्त सी०) के बाद में उज्जवन न्यायालय के विश्वस्थ को किए विश्वस्थ की का स्थान स्थान

 परीक्षा समिति—(1) विश्वविद्यालय मैं परीक्षा समिति होगो जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित किया आयेगा।

- (2) धारा 42 को उपभारा (2) में यद्या उपक्षांश्वत के सिवाय, समिति अनुशीमन एवं सारिणोकरण समेत विश्वविद्यालय को सभी परोक्षाओं का सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण किया जायेगा और बह निम्नासिखित अन्य कार्यों का संपादन कोरगी अर्थात—
  - परीक्षकों तथा अनुशीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपसारित करनाः
  - (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा करना और उन पर कार्य परिवद को रिपोर्ट दिखल करना:
  - (ग) परीक्षा पद्धित के सुधार के लिए निद्धा परिषद् से सिफारिशें करना;
  - अध्ययन परिषद् द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना उसे अन्तिम रूप प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय के परिणाम को भोषित करना।
- (3) परीक्षा समिति उतनी संख्या में उपसमिति की नियुक्ति कर सकेगी जितनी वह उपयुक्त समझे व्यक्ति विशेषकर किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुषित सम्बन्धों के उन्होंग से सम्बन्धित मामलों से संख्यबहार करने और उन्हें विगिष्टिबत करने को शक्ति प्रत्यायोगित कर उन्हेंगा।

1{(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examinations!

 Other Authorities.—The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

### CHAPTER VI

## APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

- 31. Appointment of Teachers.—(1) Subject to the provisions of this Act, the teachers of the University and the teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government <sup>2</sup>[\* \* \*]) shall be appointed by the Executive Council or the Management of the affiliated or associated college, as the case may be, on the recommendation of a Seclection Committee in the manner hereinafter provided. <sup>3</sup>[The Selection Committee shall meet as often as necessary].
- (2) The appointment of every such Teacher, Director and Principal not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year.

Provided that no order if termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed—

- (a) in the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the Head of the Department), the Head of the Department concerned;
- (b) in the case of Principal of an affiliated or associated college, except by order of the Management; and
- (c) in the case of any other teacher of an affiliated or associated college, except by order of the Management made after considering the report of the Principal and (unless such teacher is the seniormost teacher of the subject), also of the seniormost teacher of the subject:

4[Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> The words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>3.</sup> Ins. by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).

<sup>4.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

ं(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, परीक्षा समिति अथवा जैसा विषय हो क्वानंतित या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी प्रांच्य प्रत्यायोजित की है, के लिए किसी परीक्षार्थों को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्णित का वाधपूर्ण होगा, बशर्ते उसकी राय में वह परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग का दोषी हो।]

50. अन्य प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कर्तव्य ऐसे होंगे िल्ले निर्धारित किया जा सकेगा।

### अध्याय 6

# अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें

31. अध्यापकों की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय की छोड़कर) के अध्यापकों 2[ ° ° °] सम्बद्ध या जैसा विषय हो, सहयुक्त भद्राविद्यालय का कार्यमितिक्य या प्रवन्धन-तंत्र द्वारा चयन समिति की सिष्फारिश पर ऐसी रीति से को जा सकेगी जिसका कार्यमितिकिया गाया हो 3[ चयन समिति, जितनो चार आवश्यक हो, बैठक करेगी]।

(2) ऐसे प्रत्येक अध्यापक, निर्देशक एवं प्राचार्य की नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति उपथाप (3) के ज्ञान न हुई हो, प्रयम बार में एक वर्ष को परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनिधक बिस्तारित किया ज्ञांच्या.

परन्तु यह कि यदि सेवा की समाप्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने के पश्धात् रह हो, कोई भी आदेश पारित नहीं किया जायेगा—

- (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उपकुलपति एवं (जब तक स्वयं अध्यापक विभागाध्यक्ष न हो), सम्बन्धित विश्वायाध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद के आदेश के सिवाय;
- (ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रथानाचार्य की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के आदेश के सिवाय;
- (ग) सस्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अन्य किसी अध्यापक की दशा में, प्राचार्य को रिपोर्ट और (जब तक वह अध्यापक उस विषय का वरिष्ठतम अध्यापक न हो) और साथ ही उस विषय के वरिष्ठतम अध्यापक को रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा किए गए आदेश के सिधाय :

''पटन् अग्रेतर यह कि सेवा समाप्ति का ऐसा कोई भी आदेश, उन आधारों के सम्बन्ध में, जिन पर न्नर्ज: सेवाओं का समाप्त किया जाना प्रस्ताचित है, उसे जांच का अवसर प्रदान करते हुए सम्बन्धित चळनक को नोटिस के सिवाय, अन्य किसो भी प्रकार से भारत नहीं किया जायेगा :

नन्तु यह भी कि यदि परिवांक्षा का अवधि अथवा, जैसा विषय हो, परिवांक्षा की विस्तारित अवधि रू ननात होने के पूर्व नोटिस दो जाती हैं, तो परिवाक्षा को अवधि उस समय तक विस्तारित हो जायेगी

<sup>\*977</sup> के द० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्त:स्थापित।

<sup>-</sup>इजली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ॰ प्र॰ आंधिनयम 12 द्वारा लोगित।

<sup>1992</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम १ द्वारा अन्तःस्थापित (22-11-1991 से प्रधावी) :

<sup>- &</sup>lt;del>१७७७ के ४० प्र</del>० अधिनियम 5 हारा अन्त:स्थापित।

probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under Clause (a) of the first proviso or, as the case may be, until the approval of the Vice-Chancellor under Section 35 is communicated to the teacher concerned].

- (3) (a) In the case of teacher of the University other than a Professor, the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the Faculty and the Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf and in the case of a teacher of an affiliated or associated college, the Management in consultation with an expert nominated by the Vice-Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.
- <sup>1</sup>(tb) Where before or after the commencement of this Act, any teacher is appointed (after reference to a Selection Committee) to a temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post or to a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council or the Management, as the case may be, decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a, substantive capacity to that post without reference to a Selection Committee.

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, and he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a Selection Committee:

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years, shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly].

<sup>2</sup>{(c) Any teacher of the University who was appointed as Lecturer/part time Lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of a short term or part time arrangement in accordance with the provisions for the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Executive Council, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available if such teacher—

 is serving as such on December 31, 1997 continuously since such initial appointment by way of short term/part time armagement;

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Subs. by U.P. Act No. 23 of 2004 (w.e.f. 20-5-2004).

जब तक कि प्रथम परनुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश अथवा, जैसा विषय हो, जब तक भारा 35 के अधीन उपकुत्तपति का अनुमोदन सम्बन्धित अध्यापक को संसूचित न कर दिया जाये।

(3) (क) प्रोफेसर की छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, संकाय के हीन तथा सम्बन्धित विधागाध्यक्ष और उस निर्मित कुलपति द्वारा नामोदिष्ट निरोध के साथ परामर्श करके एवं सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उस निर्मित उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट विशेष के साथ परामर्श करके प्रवच्यातन्त्र चयन समिति के निर्देश के बिना दस माह से अनिथक की अवधि के लिए पदधारी को अनुमति प्रदान करके कारित रिवित में स्थानायन निवृक्ति कर संकाग्र. लेकिन वह अन्य किसी ऐसी रिवित या पद को नहीं धेरा। जिसका उस निर्देश के बिना छ: माह से अधिक चलना संभाष्य हो।

1[('ख) जहाँ, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अववा परचात, कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पर ('खन समिति को निर्देश के परकार) नियुक्तित किया जाता है जिसका छ: माह से अनिधक कराना सम्भाव्य है और उस पद को बाद में स्थायी पर में संपरितिति कर दिया जाता है अववा दस माह से अनिधक की अवधि के लिए परकारी को अनुमति प्रवान करके कारित रिकित में स्थायो पर के लिए नियुक्त किया जाता है और वह पद बाद में स्थायों अप से रिक्त हो जाता है अपन किसी कांद्र पूर्व ग्रेड के पद को नवस्तित किया जाता है और वह पद बाद में स्थायों अप से रिक्त हो जाता है अपन किसी कांद्र पूर्व ग्रेड के पद को नवस्तित किया जाता है अथवा उसी विभाग में रिक्त हो जाता है तो जब तक कार्यपरिवद् अथवा, जैसा विभाग में रिक्त हो जाता है तो उस तक कार्यपरिवद् अथवा, जैसा विभाग में परवात् उसकी वेदाओं को समापत करने का निर्णय न ते, तब तक वह, चयन समिति के निर्देश के बिना, उस पद के लिए अधिकारी कर संकेगा :

परन्तु यह कि यह खण्ड उस समय लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक उस मूल विश्वकित के समय पद के लिए निर्धारित अहंता को धारित न करता हो और उसने चयन समिति को निर्देश के परचात् की गयी नियुक्ति के परचात् कम से कम एक वर्ष को अर्थांध तक लगातार सेवा को है:

परन्तु अग्रेतर यह कि उस निमुक्ति के पूर्व, अध्यापक जिसने लगातार कम से कम दो वर्ष की अविध उक्त सेवा की मी, की इस खण्ड के अभीन अग्रियकायों रूप में नियुक्ति एक वर्ष की परिवर्षका पर होगी जो एक वर्ष से अन्धिक की अर्थाध तक विस्तारित की जा सकेगी और उपधारा (2) के प्रावधान तदनुखार लागू होंगे।

<sup>2</sup>[(ग) विश्वविद्यालय का जोई भी अध्यापक, जिसे उस नियुक्ति के लिए तस्तमय प्रवृति प्रावधार्मों के अनुतार अल्पकारिक या अंशकारिक प्रबन्ध के माध्यम से चवन समिति को निर्देश के बिना 31 दिसन्पर, २००७ को या उसके आल-पास प्रवक्ता/अंशकार्तिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, कार्यपरिषद् इस नृत्व नियुक्ति प्रदान की जा सकेगो, कहार्त उसी विभाग में उसी कांडर एवं ग्रेड में कोई मूल नियुक्ति अल्पक्त हो, यदि वह अध्यापक-

 31 दिसम्बर, 1997 को उस रूप में सगातार उस प्रारम्भिक निधुक्ति के समय से अस्पन्मतिक/अंशकातिक प्रबन्ध के रूप में सेवा करता आ गरा है:

<sup>1. 1977</sup> के ड० प्र**० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापि**त 1

<sup>🌊 2004</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम 23 द्वारा खण्ड (ग) को प्रतिस्थापित (20-5-2004 से प्रधानी) :

- 1{(ii) possesse the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant Statutes in froce on the date of the initial appointment.]
- (iii) has been found suitable for regular appointment by the Executive

A teacher appointed by way of short term/part time arrangement as aforesaid who does not get a substantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Executive Council may specify].

- (4) (a) The Selection Committee for the appointment of a teacher of the University (other than the Director of an Institute and the Principal of a constituent college), shall consist of—
  - (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
  - (ii) the Head of the Department concerned:

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concentred is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the Professor in the Department and if there is no Professor by the Dean of the Faculty:

<sup>2</sup>(Provided further that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case, a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.];

- (iii) in the case of a Professor or Reader, three experts, and in any other case, two experts be nominated by the Chancellor;
- (iv) in the case of appointment of teachers in a department of a constituent medical college upgraded under any scheme sanctioned by the Central Government, one nominee each of the Central Government and the State Government:
  - (v) in the case of appointment of teachers of an Institute or constituent college, the Director of the Institute or the Prinicipal of the constituent college, as the case may be.
- (b) The Selection Committee for the appointment of the Director of an Institute or the Principal of a constituent college shall consist of—
  - (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
  - (ii) two experts to be nominated by the Chancellor.
- (c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated or an associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government 3[\* \* \*] shall consist of—
  - the Head of the Management, or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

Subs. by U.P. Act No. 23 of 2006 (w.e.f. 20-5-2006).

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

- !{(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख पर प्रवृत्त सुसंगत पीरिनियमों के प्रावधानों के अधीन पर पर नियमित नियुक्ति हेतु अपेक्षित अहंताओं को रखता था;
  - (iii) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया हो,

यथा पूर्वोल्लिखित अल्पकालिका/अंज्ञकालिक नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त अध्यापक, जो इस खण्ड के अधीन मूल नियुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, उस तारीख पर उस पद को धारित करना बन्द कर देगा जिसे कार्यपरिवद (बिक्टिंट कर सकेमी)।

- (4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक को नियुक्ति के लिए चयन समिति (संहिता के निदेशक और संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य को छोड़कर) निम्न को अन्तर्विष्ट करेगी—
  - कुलपति, जो उसका चेयरमैन होगा;
  - (ii) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष :

परन्तु यह कि विधागाध्यक्ष बयन समिति में उस सथय बैठक नहीं करेगा जब वह नियुक्ति के लिए स्वयं अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बन्धित पद उसके अधिष्ठायी पद से उच्चतर पंक्ति का हो और उस दशा में उस पद को विभाग में प्रोफेसर द्वारा धरा जायेगा और यदि कोई प्रोफेसर न हो तो संकाय के डोन द्वारा धरा जायेगा:

2[ परन्तु अग्रेतर यह कि बहां कुलपति का इस विषयक समाधान हो गया हो कि बाद की विशेष परिस्थियियों में, चयन समिति को पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार गठित नहीं किया जा सकता है, तो वहां नह चयन समिति के ऐसी रीति से गठन का निदेश कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे);

- (iii) प्रोफेसर या रीडर की दशा में, तोन विशेषज्ञ और अन्य किसी भी दशा में, विशेषज्ञों को कलपात द्वारा नामोदिष्ट किया जाये:
- (iv) केन्द्र सरकार द्वारा स्वोकृत किसी भी योजना के अधीन उन्नत किए गए संघटक मेडिकसं कालिज के विभाग में अध्यापकों को नियुक्ति को दक्षा में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रत्येक का एक नाम निर्देशिती;
  - संस्था अथवा संघटक महाविद्यासय के अध्यापकों की नियुक्ति की रहा में संस्था का निदेशक अथवा, जैसा विषय हो, संघटक महाविद्यासय को प्राचार्य।

(ख) संस्था के निदेशक या संघटक पहार्षिद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

- (i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ii) दो विशेषतों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा।

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाभिद्यासय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय को छोडकर 3[° ° °] में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

 प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अधवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगाः

 <sup>2004</sup> के उ० प्र० अधिनियम 23 द्वारा उपखण्ड (ii) को प्रतिस्थापित (7-6-2004 से प्रधानी)।

 <sup>1977</sup> के 80 प्रथ अधिनियम 5 द्वारा अन्त:स्थापित।

पदावली "अवका स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोगित।

- 1[(ii) one of the Deans or Professors of those Faculties which comprise subjects taught in the college, to be nominated by the Vice-Chancellorl:
- (iii) one member of the Management nominated by the Management; and
- (iv) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

Provided that in the case of appointment of the Principal of an affiliated college, the Dean of Faculty shall not sit in the Selection Committee, if he is himself a teacher of that college :

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts by the Management suggested and approved by the Vice-Chancellor.

<sup>2</sup>[Provided also that in the case of colleges referred to in the preceding proviso, the Dean or Professor who shall be the member of the Selection Committee under sub-clause (ii) shall also be nominated by the Management from out of a panel of five Deans or Professors suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor, and if the requisite number of such Deans or Professors is not so available, the panel may include the names of Principals of affiliated or associated colleges).

- (d) The Selection Committee for the appointment of other teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government 3[" " "] shall consist of-
  - (i) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;
  - (ii) the Principal of the college and another teacher of the college nominated by the Principal;
  - (iii) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor:

\*[Provided that in the case of a college where there is no Principal or other teacher available for being a member of the Selection Committee under subclause (ii), the remaining members referred to in this clause shall constitute such Selection Committee]:

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India. the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding Faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
 Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>4.</sup> Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974 and shall be deemed always to have been inserted.

- ¹[(ii) उन संकायों के ढोनों अथवा प्रोफेसरों में से एक जो महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विवयों को समाविद्य करते हैं, जिसे उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा];
- (iii) प्रबन्ध समिति द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य; और उपकुलपित द्वारा नामोदिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य;
  - (iv) उपकुलपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो विशेषह :

परन्तु यह कि सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, संकाय का डीन चयन समिति में पीठासीन नहीं होगा बशर्ते वह उस महाविद्यालय का अध्यापक हो :

पत्नु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुष्केद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्वापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ को प्रबन्ध समिति द्वारा उपकुलपर्यात द्वारा सुझाव दिये गये एवं अनुमोदित प्रबन्ध समिति द्वारा पांच विशेषज्ञों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा।

<sup>2</sup>[परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यासवर्यों की दशा में, डीन या प्रोफेसर, जो उपखण्ड (iv) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, को भी प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं उपकुल्पित द्वारा अनुमोदित पांच डोनों या प्रोफेसरों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा और यदि ऐसे डोनों या प्रोफेसरों को अपेधित संख्या इस प्रकार उपलब्ध नहीं है, तो पैनल में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम सम्मिलित हो सकेंगे।

- (घ) सम्बद्ध अथवा सङ्युक्त महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर <sup>3</sup>[ \* \* \*] के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न अन्तविष्ट होंगे—
  - प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा:
  - (ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और उस प्राचार्य द्वारा नामोदिष्ट महाविद्यालय का कोई अन्य अध्यापक:
  - (iii) उपकलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो विशेषत्र :

4[परन्तु यह कि किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में, जहाँ उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति का सरस्य बनने के लिए कोई प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो इस खण्ड में निर्दिष्ट श्रेष सरस्यों से उन चयन समितियों का गठन होगा :]

परन्तु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं वपकलपनि द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामोदिष्ट किया जायेगा।

(5) (क) अध्ययन के प्रत्येक बिषय में छ: या अधिक बिरोषजों के पैनल को कुलपित द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में तत्समानी संकाव अथवा ऐसे शैक्षिक निकायों अथवा उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर शोध तस्याओं से परामर्श करने के पश्चात दैयार किया जायेगा जिन्हें कुलपित आवश्यक समझे। उपधारा (4) के अधीन कुलपित द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस पैनल पर अंकित हो।

i. 1978 के उ॰ प्र॰ अधिनियम 12 द्वारा अन्त:स्वापित।

<sup>2. 1977</sup> के उ० प्र॰ अधिनियम 5 हारा परन्तुक को अन्तःस्वापित।

पदाबली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।

 <sup>1974</sup> के ठ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्त:स्थापित और उसका सदैव अन्त:स्थापित किया जाना समझा जायेगा।

of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council to take a decision within such time as the Chancellor may, from time to time, allow and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for that purpose:

Provided that-

- if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and his decision shall be final;
- (ii) if the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor, the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be finall.

(b) In the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, if the Management does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Vice-Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final:

Provided that in the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, if the Management does not agree with the recommendation made by a Selection Committee, the Management shall have the right to appoint another Selection Committee and the decision of that Committee shall be final.

- (9) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University and the Principals and other teachers of such affiliated or associated colleges on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such Principals and teachers shall be prescribed by the Statutes.
- (10) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapaers having adequate circulation in Uttar Pradesh.
- <sup>1</sup>[(11) (a) No teacher recommended by the Selection Committee shall be appointed by the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government) unless prior approval of the Vice-Chancellor has been obtained.
- (b) The Management shall, as soon as possible, after the meeting of the Selection Committee, submit the recommendations of the Committee, alongwith other relevant documents to the Vice-Chancellor for approval.
- (c) The Vice-Chancellor, if he is satisfied that the candidate recommended by the Selection Committee does not possess the minimum qualifications or experience prescribed, or that the procedure laid down in the Act for the selection of the teacher has not been followed, shall convey to the Management his disapproval:

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

निर्णय लेने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे कुलपति समय-समय पर अनुज्ञात करे और वह उपकुलपति को उस प्रयोजनाथं कार्यपरिषद् को बैठक आहुत करने के लिए निदेशित कर सकेगा :

# परन्तु यह कि-

- (i) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा को गयी सिफारिसों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद्
  मामले को उस असहमित के कारणों के साथ कुलपित के समक्ष निर्दिष्ट करेगा और उसका
  निर्णय अन्तिम होगा;
- (ii) यदि कायंपरिषद् कुलपित द्वारा अनुज्ञात किये गये समय के भीतर निर्णय नहीं लेती है, तो फलपित मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा 1]
- (ख) सम्बद्ध अथन सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति उस असहमति के कारणों के साथ उपकुलपति के समक्ष मानले को निर्दिष्ट करेगा, और उसका निर्णय अनिम होगा :

परन्तु यह कि भारत के संविध्यान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अरुपसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित सम्बद्ध अथवा सङ्घुबत महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफ्तारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति की एक अन्य चयन समिति की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होगा और उस समिति का निर्णय अनियम होगा।

- (१) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सन्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रावायों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति हेतु घयन समिति के सदस्यों की, समितियों के विचार-विगरों में भाग लेने में हित के आधार पर अनर्हता एवं ऐसे प्राचायों और अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।
- (10) इस धारा के अधीन की गयी नियुक्ति के लिए, कोई भी चयन उतर प्रदेश में पर्याप्त प्रसार वाले दो समाचार-पत्रों के कम से कम तीन अंकों में, उस रिक्ति का विक्रापन दिये भिना अन्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जायेगा।
- <sup>1</sup>((11) (क) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी भी अध्यापक की नियुक्ति सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविधालय (एज्य सरकार द्वारा अपवर्जा रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रयम्थ समिति द्वारा नहीं की जायेगी जब तक कि उपकुलापित के पूर्वानुमोदन को प्राप्त न कर लिया गया हो।
- (ख) यद्या संपक्ष श्रीघ प्रवन्ध समिति चयन समिति को बैठक के पश्चात्, समिति का सिफारिशों की अन्य मुसंगत दस्तावेजों के साथ उपकलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए दाखिल करेगा।
- (ग) उपकुलपति, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि चयन समिति हारा सिफारिश किये गये अध्यश्यों के पास न्यूनतम अईताएँ अधवा विहित अनुभव नहीं है, अधवा यह कि इस अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो अपने अननुमोदन के बारे में प्रबन्ध समिति को बतायेगा:

 <sup>1977</sup> के उ० प्र= अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that if the Vice-Chancellor does not convey his disapproval within a period of one month from the date of receipt of the documents referred to in Clause (b), or does not send to the Management any intimation in connection therewith, he shall be deemed to have approved the proposal.

(12) Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor, or the Management with the prior approval of the Vice-Chancellor, may appoint on deputation on the post of a teacher any Government servant who possesses the qualifications prescribed for the post].

(13) 1[\* \* \*]

#### SYNOPSIS

- Inter-se seniority amongst the lecturers of one Department of the College—Gorakhpur University's First Statute—In Statute No. 18.11
- 2. Appointment.

- Appointment—Section 31 (3) (c)— First Statute of Gorakhpur University, 1977, Statute 10.2— Substantive post of lecturer in Sanskrit.
- 1. Inter-se seniority amongst the lecturers of one Department of the College—Gorakhpur University's First Statute—In Statute No. 18.11—Procedure has been provided for determining seniority of lecturers in service. In Statute 18.13, procedure has been prescribed for determining seniority before the appointment on the basis of merit list prepared by Selection Committee. Such merit list is not available on record. On the representation made by a locturer, the Vice-Chancellor determined seniority on the basis of alleged merit list without giving any opportunity of hearing to the petitioner. Senionty was determined by the Committee of Management on the basis of age under Statute 18.11. In such on event, it was held that the order of the Vice-Chancellor was violation of the principles of natural justice. Smt. Usha Singh v. The Vice-Chancellor, Gorakhpur University and others. (2000) 1 U.F.L.B.E.C. (Sum) 56 (ALI).
- 2. Appointment.—Where in a certain case, resolution of Executive Council for appointment of the petitioner on the post of "Puran-Itihas" was evidently illegal. Therefore, it was refused by the Chancellor. Since the resolution of the appointment was clearly found illegal. Hence, there is no need of interference. In such on event, this question arose as to whether the post was regular or it was temporarily irregular. It was held that the appointment of the petitioner was evidently illegal. This fact has no importance, that the post, on which the appointment was made, was irregular. It is common knowledge that persons appointed on temporary posts, continue to work for years together and they often obtain the age of superannuation from that very post. The Chancellor having found the resolution of the Executive Council for making appointment of the petitioner to be manifestly illegal, it is not possible for this Court to quash the same. Dr. Umapati Uppathyaya v. Chancellor. Sampurnamand Sanskril Vishnavidyalaya and others, (2002) 2. U.P.L.B.E.C. 1311 (AlL).
- 3. Appointment—Section 31 (3) (c)—First Statute of Gorakhpur University, 1977, Statute 10.2—Substantive post of lecturer in Sanskrit.—In a certain case, a claim of appointment was made by Junior Research Pellow in terms of Section 31 (3) (c) of the University Act, in such an event, it was held that the pelitioner was not entitled because the Executive Council of the University has considered the candidature of only Research

Omitted by U.P. Act No. 10 of 1983 (w.e.f. 18-7-1981).

51

परन्तु यह कि यदि उपकुसपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने की तारीख से एक माह को अवधि के भीतर अपने अनुमोदन के बारे में सुनना नहीं देता है अथवा वह प्रबन्ध समिति को उसके सन्दन्य में कोई सुनना प्रेपित नहीं करता है, तो उसका उस प्रस्ताब का अनुमोदन करना माना जायेगा।

(12) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, कार्यपरिषद, कुलपित के पूर्वानुमोदन से, प्रधवा प्रबन्ध समिति, उपकुलपित के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के किसी भी पद पर ऐसे किसी सरकारी मंत्रक की प्रतिनिवृद्धिक कर सकेगा जिसके पास उस पद के लिए विद्वित आईवाएँ हों।]

# (13) 1[ \* \* \*]

## टिप्पणियाँ

- महाबिद्यालय के एक विभाग के प्रवक्ताओं के फध्य परस्या वरिष्ठता—ड० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—बारा 31—गीरखपुर विश्वविद्यालय को प्रथम परित्यक्य—परितियम संख्या 18.11
- 2 नियुक्ति
- निमुक्ति—गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1977 का प्रथम परिनियम, परिनियम 10.02—संस्कृत में प्रयक्ता की मूल निमुक्ति

- 3. नियुक्ति— गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1927 का प्रथम चिरित्वम, परितिचम 10.02 संस्कृत में ज्वातना की मूल नियुक्ति जहां कविषय वाद में विश्वविद्यालय अधितिवम की घारा 31 (3) (ग) के जिल्लामों के अनुसार खूनियर रिसर्च फेलोडिंग से नियुक्ति का दावा किया गया था वो ज्यायालय द्वारा यह अधितिधालिय किया गया था वो ज्यायालय द्वारा यह अधितिधालय की कार्यसीयर में नियुक्ति के अधिता प्रथम किया गया थि वाची इकटार नहीं है क्वोंकि विश्वविद्यालय की कार्यसीयर में नियुक्ति के

<sup>: 1983</sup> के उ० ए० अधिनियम १० हात उपभार (१३) का लोपित (१৪-७-१९७१ से प्रमायी)।

Fellows and Research Assistants and not that of Junior Recearch Fellow for the purpose of appointment. Representation of the petitioner was directed to be decided by the authority concerned by a reasoned and speaking order after giving opportunity of hearing to the petitioner. Dr. Rajesh Kumar Mishira v. State of U.P. and others, (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Surn) 12 (All).

- .1{31-A. Personal promotion to Teachers of University—{1} Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act <sup>2</sup>1a Lecturer in the University appointed under Section 31, or a Reader in the University appointed under Section 31 or promoted under this Section], who has put in such length of service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Reader or Professor].
- (2) Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under Clause (a) of sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
- (3) Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of Section 31].
- <sup>3</sup>[31-AA. Promotion to the post of Associate Professor and Professor.—(1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed in the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow or an Associate Professor, substantively appointed, or promoted under this section, in the said Faculties of the said University, who has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personnel promotion respectively to the post of Associate Professor or Professorl.
- (2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under Clause (a) of sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation.—With regard to the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow, the word "Reader" referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 31 shall be construed as "Associate Professor".]

<sup>4</sup>[(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or in any other provisions of this Act, every person who was promoted to the post of Associate Professor or Professor in a Faculty referred to in sub-section (1) in accordance with the Order No. 842/15-10-97-11/[7/96, dated April 11, 1997 issued by the State Government and is continuing in service as such on the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 1999 shall be deemed to have been promoted to such post under sub-section (1) from the date of such promotion.

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 9 of 1985 (w.e.f. 10-10-1964).

Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19-9-1997).
 Ins. by U.P. Act No. 21 of 1999.

प्रयोजनों के लिए केवल रिसर्च फेलो एवं रिसर्च असिस्टेण्टों की अर्ध्यथना पर ही विचार किया था न कि विनयर रिसर्च फेलो को अध्यर्थना पर। याची के अध्यावेदन पर सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणयुक्त आदेश से विनिश्चित किया जाना निदेशित किया गया। डॉ॰ राजेश कुमार मिश्रा बनाम *ठ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2007) 1 यू० मी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 12 (SHIP)

- <sup>1</sup>[31-क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए निजी प्रोन्ति—(1) इस अधिनियम के अन्य फिसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकृत किसी भी बात के होते हुए, 2[ धारा 31 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, अथवा धारा 31 के अधीन नियुक्त अथवा इस धारा के अधीन प्रोन्तर विश्वविद्यालय में रोडर], जिसने सेवा की इतनी लम्बी अवधि पूरी की है और जिसके पास ऐसी अहंताएं हैं, जिसे बिहित किया जाये, को क्रमश: रोडर अधवा प्रोफेसर के पट पर निजी पोन्नित प्रटान की आयेगी।]
- (2) ऐसी निजी प्रोन्नित भारा 31 की उपभारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विहित किया जाये।
- (3) इस धारा में कही गयी कोई भी बात धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष नियक्ति हारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों को प्रभावित नहीं करेगी।]
- <sup>3</sup>[31-कक. सहयुक्त प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर प्रोन्ति---(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्यिष्ट किसो भी बात के होते हए, लखनक विश्वविद्यालय के औषधि अथवा इन्त विज्ञानों के संकाय में मूलरूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर अथवा उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकायों भें इस धारा के अधीन मुलरूप से नियुक्त, अथवा प्रोन्तत सहयुक्त प्रोफेसर, जिसने इतनी लम्बी की अवधि तक सेवा प्रदान की है और जो ऐसी अईताओं को रखता है जिन्हें विहित किया जाये, को सहयुक्त प्राफेसर या प्रोफेसर के पद पर क्रमश: निजी प्रोन्नित प्रदान की जा सकेगी।]
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रोन्तित धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन मीमित की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विक्रित किया जाये ।

स्पष्टीकरण-लखनक विश्वविद्यालय के औषधि अथवा दन विज्ञानों के संकाय के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द "रीडर" का "सहयुक्त प्रोफेसर" के रूप में अर्थान्वयन किया जारोगा (1

4[(3) उपचारा (1) अथवा उपचारा (2) में अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्राथधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के आदेश संव 841/15-10-97-11(7)/96 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया था और वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) ज्ञाधनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख पर उस रूप में सेवा में बना हुआ है, का उस प्रोन्ति की न्तंत्व्व से उपधारा (1) के अधीन उस पद पर प्रोन्तत किया जाना समझा जायेगा।

१९९५ के ४० प्र० अधिनियम ९ हारा अन्तःस्थापित लोपित (१०-१०-१९८४ से प्रभावी)।

<sup>1996</sup> के राष्ट्रपति के अधिनियन 4 द्वारा प्रतिस्थापित (11 -7-1995 से प्रभावी)। १९९३ के उ० ५० अधिनिषम ९ द्वारा अन्तःस्थापित (१९ ९ १९९७ से प्रभावी)।

 <sup>1999</sup> के उ० प्र० अधिनियम २१ हारा अन्त-प्रशासित ।

- <sup>1</sup>[31-B. Special provision with regard to appointment.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, appointment to the post of principal or teacher of the Motilal Nohru Regional Engineering College, Allahabad shall be made in accordance with the rules and bye-laws of the Motilal Nehru Regional Engineering College Society. Allahabad.
- (2) All appointments made before the commencement of the Utter Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1998 in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to have been made under the said sub-section as if the provisions of the said sub-section were in force at all maturial times].
- 32. Contract of appointment of teachers of the University.—(1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.
- (3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act, all contracts in force, immediately before such commencement, shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances be deemed to have been modified by the said provisions.
- (4) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument, teachers of any constituent medical college shall not have right of private practice, except to such extent, if any, and subject to such conditions and restrictions as the State Government may, be general or special order specify.

#### COMMENT

Contractual employment.—In a certain case where the pelitioners were appointed as Laboratory Attendant on contractual basis, the University had advertised the posts specifically mentioning that the appointment has been made on contractual basis. It is not permissible unless the provisions to make a claim for regularisation are not made in the statute. The appointment made on contractual basis will not provide right to continue on the post. When the right to continue on the post is not in accordance with either on the basis of the statute or otherwise, a writ of mandamus compelling the authorities to permit the petitioners to continue cannot be issued.—Aronal Kumar Misira and others v. Union of India and others, (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 789.

33. Pensions, Provident Fund, etc.—The University and every affiliated or associated college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions '2as may be specified by general or special order by the State Government] such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection

Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 12-2-1998).

Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.

1[31-ख. प्रोन्नित के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान
के अध्या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रतिकृत्व किसी भी बात के होते
हुए, मोली लाल नेहक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य अथ्या अध्यापक के पद पर
किंचुजित मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार
की अध्याप।

- (2) उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संज्ञोधन) अधिनियम, अके प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी सभी नियुक्तियों का उक्त उपधारा के अधीन उसी प्रकार से किया कर समझा जायेगा मानों उक्त उपधारा के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त थे।
- 32. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति का संविदा—(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उच्चिन्धत के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी वैविनिक अधिकारों या अध्यापक को नियुक्ति लिखित स्विदा के सिवाय अन्य प्रकार से नहीं की वायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रविधानों से सुसंगत होगा।
- (2) मूल संविदा रिकस्ट्रार के पास जमा किया जायेगा और उसको प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को प्रतान की वायेगी।
- (3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित अधिकारी या अध्यापक को दशा में, उस प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं का, इस अधिनियम पर परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से असंगत होने को सीमा तक उक्त प्रावधानों द्वारा संशोधित किया जाना समझा कार्यगा।
- (4) किसी भी संविदा या अन्य िसखत में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी भी संघटक नौडिकल कालेज के अध्यापकों को उस सोमा तक के सिखाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यापीन, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से विनिर्देष्ट कर सकेगी, निजी प्रैक्टिस का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

# टिप्पणी

संविदात्मक नियोजन — जहां कतियय वाद में याचीगण को संविदात्मक आधार पर प्रयोगशाला जंदबारक के रूप में नियुक्त किया गया था, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए रिक्तियां के विज्ञानिक कराया था कि वह नियुक्ति संविदात्मक आधार पर की गयी है। वह तब तक अनुन्नेय नहीं है वच तक कि परिनियम में नियमितीकरण का दावा करने के लिए उपवन्ध न किया गया हो। संविदात्मक आधार पर नियुक्ति समातार पद पर बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं कोरी। जब पद पर एह ने का ज्ञिकार या तो परिनियम के आधार पर या अन्य प्रकार से विधिनुसार नहीं है तो या सकती है — अरिवन्द कुमार किया प्रवास भारत संब एवं अन्य बनाम भारत संब एवं अन्य (2010) 1 यूट पीठ एलठ बीठ ईठ सीठ 789 ।

33. पेंशन, अविष्य निर्धि, आदि—विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय कर्त्त अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शतों के उप्यापकों में अपना कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शतों के उप्यापकों विश्व करते हुए त्रपुक्त सरकार द्वारा सामान्य और विश्वेष आरोश के वितिर्विद्य किया जाये। ऐसे पेंशन, बीमा पार्विक्य निर्धि का गठन करेगा किसे वह ऐसी निर्धि को सम्मिलत करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अक्तपत्रों या जैसा विषय हो उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन साम्बर्धन)

<sup>्</sup>र १९२८ के उ० प्र॰ अधिनियम **१ द्वारा अना:स्वा**पित (१२-२-१९९९ से प्रभावी) १

<sup>💷</sup> १९७५ के उ० प्र० अधिनियम २१ द्वारा प्रतिस्थापित !

with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigile as defined in Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct Examinations) Act. 1965.

#### COMMENT

Pension and other retiral benefits.—In a certain case where the petitioner ret after serving as lecturer in a college aided by State of U.P., prior to his appointment on post of lecturer, he had served in Government school as a teacher for a period of more i 10 years. This period of service in M.P. will not be included for the purpose of computa on pension and other retiral benefits. For this purpose, criteria of service will be gover by the G.O. dated 24-12-1983 and not by the G.O. dated 29-8-1990 or the G.O. distained to the control of Section 33 of the U.P. State Universities Act, 1973.—Dr. A.P. Palinal v. State of U.P. editors, 12010 3 U.P.L. B.E.C. 2365.

- 34. Limits of additional remunerative work permissible to teachers.—
  The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of University or for an affiliated or an associated college for any duties perforr in connection with any examination conducted by an Indian University or body other than Public Service Commission <sup>1</sup>[\* \* \*] shall be such as may prescribed.
- (2) No teacher of the University or of an affiliated or associated coll shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties or than teaching or duties connected with any examination.

Explanation.—The words 'remunerative offices' include the office: Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintend Librarian, and any office in the National Cadet Corps, National Sp. Organisation, National Social Service Scheme and University Employr Exchange.

- 35. Conditions of service of teachers of affiliated or associated colle other than those maintained by Government or local authority.—(1) Ev teacher in an affiliated or associated college (other than a college maintain exclusively by the State Government) <sup>2</sup>[\* \* "] shall be appointed under written contract which shall contain such terms and conditions as may prescribed. The contract shall be lodged with the University and a continuous shall be given to the teacher concerned, and another copy thereof all be retained by the college concerned.
- (2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner she before it is communicated to him, he reported to the Vice-Chancellor and shoot take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered by minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, decision of the Management dismissing removing or reducing in rank

Words "and the holding of remuncrative offices by them" omitted by U.P. Act No. 29 of 197.
 Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

टपनन्थ) अधिनियम, 1965 में यहा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक अधान निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निवंदन के सम्बन्ध में निवींग्यता, उपहति अधना मृत्यु को उपगत करने को दशा में पेंशन अधना ग्रेच्युटी संदय की जायेगी।

### टिप्पणी

34. अध्यापकों के लिए अनुन्नेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं—(1) विश्वविद्यालय के अध्या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संबालित किसी भी परीक्षा के सम्बन्ध में संपादित किसी कितंब्य के लिए पारिश्रमिक के संदाय ![ ° ° °) से सम्बन्धित ऋतें वही होंगी जिन्हें विदित किया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक किसी भी समय किसी भी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—पदावली ''मारिअभिक एद'' में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डेन या अधीक्षक, प्राकर, ज़ीड़ा अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीड्रा संगठन समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

- 35. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित को छोड़कर अन्य सम्बद्ध अथवां सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शतें—(1) सम्बद्ध अमृवा सहयुक्त महाविधालय (राज्य मरकार 2 f ° ° ) द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविधालय को छोड़कर) में प्रत्येक अध्यापक की लिखत सीवरा के अधीन नियुक्त किया जायेगा जिसमें ऐसे निवन्यन और तमें अनविद्य होंगी जिन्हें विद्यालय के प्रत्यालय को सोविदा के अधीन सिव्ह की विद्यालय के पास कमा किया जायेगा और उसकी प्रति सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगा एवं उसकी एक अन्य प्रति सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगा एवं उसकी एक अन्य प्रति सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगा एवं उसकी एक अन्य प्रति सम्बन्धित नहाविद्यालय द्वारा प्रतिपारित की जायेगी।
- (2) किसी अध्यापक को बर्खास्त अथवा अपसारित करने अथवा उसे पंक्ति में कम करने अथवा उसे अन्य किसी भी रीति से दिण्डित करने के लिए उस महाविद्यालय से प्रबन्ध समिति का प्रत्येक विनित्त्रध्य, उससे पूर्व कि उसे उसकी सूचना दो आये, उपकुलपित को सूचित किया आयेगा और यह तय तक प्रभावी नहीं होगा जय तक कि उपकुलपित द्वारा उसका अनुभोदन न किया गया हो :

परन् यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अरूपसंख्यक वर्ग द्वारा स्वापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या रोकत में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में

पदावली '' और उनके द्वारा भारि**अधिक प**रों को भारित करना '' का 1974 के उ० १० अधिनियम 29 द्वारा सोपित। पदावली ''अधका स्थानीय प्राधिकारी द्वारा '' का 1976 के उ० ५० अधिनियम 12 द्वारा सोपित।

punishing in any other manner any teacher shall not require the approval the Vice-Chancellor, but, shall be reported to him and unless he is satisfic that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decisic shall not be given effect to.

(3) The provisions of sub-section (2) shall also apply to any decision terminate the services of a teacher, whether by way of punishment otherwise but shall not apply to any termination of service on the expiry of I period for which the teacher was appointed:

Provided that in the case of colleges established and administered by minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, decision of the Management terminating the service of any teacher shall require the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him : unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has b followed, the decision shall not be given effect to.

(4) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to apply to an order suspension pending inquiry, but any such order may be stayed, revoked modified by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered l minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor only if conditions prescribed for such suspension are not satisfied.

(5) Other conditions of service of teachers of such colleges shall be suc may be prescribed.

### SYNOPSIS

- 1. Termination of services.
- 3. Appointment-U.P. Higher Educa Constitutional validity challenged. Service Commission Act, 1980.
- 1. Termination of services. -- In a case where matter has been concluded in ea round of litigation in which writ petition, review petition and special leave petition dismissed. In the matter, nothing was left to be considered. The petitioner waited for years after the order of the Chancellor, but no sufficient explanation was offered. If held that the Chancellor has rightly observed that after decisions of the High Court Supreme Court, it is not proper to pass any order. It was found that the letter of appri of the petitioner's services dated 6-9-1990 gives her no right to enforce the same after termination of services on 2-5-1990. It was held that in this regard, principle constructive res judicata and laches do not permit the Court to reconsider the matter error was found in impugned judgment and order. Review petition was dismiss. Dr. Sharma v. State of U.P. and others, (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 1798 (All.).
- Constitutional validity challenged.—Where in a certain case, in exercise of powers under Section 35 (2) and its proviso, proposal of the Management Committee remove the Principa" was not approved by the Vice-Chancellor, the order passed by Vice-Chancellor was challenged by the writ petition. The constitutional validity was challenged. The High Court dismissed in writ on the ground that there exist atternative remedy under Section 68. It was found that error of law was committed constitutional validity of Section 35 (2) was also challenged, the Chancellor also not

उपकुलापित के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दो आयेगी और जब तक उसका यह समाधान ने हो जाने कि इस निमित्त निर्वारित प्रक्रिया का चासन किया गया है, तब तक उस निर्वय की प्रभावी नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रावधान अध्यापक की सेवाओं को, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यवा, समाप्त करने के किसी भी निर्मय के लिए लागू होंगे, लेकिन थे उस अविध के समाप्त होने पर, जिसके लिए उस अध्यापक को निवक्त किया गया था सेवा की किसी भी समाप्ति के लिए लाग नहीं होगी:

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अस्पसंख्यक वर्ग हारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालमों की दशा में, किसी भी अध्यापक की सेवा को समाप्त करते हुए प्रबच्ध समिति के निर्णय में उपकुलपदि के अनुमोदन को आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे उसकी सूचना दी व्यादेगी और जब तक रक्तक यह समाधान न हो चाये कि इस निमिच निर्भारित प्रक्रिया का गलन किया गथा है उसे प्रशासी भारी बनावा कारेगा।

(4) उपधारा (2) में कही गयी किसी भी बात का जीव के लिम्पत रहने तक निलम्बन के आदेश के लिए सागू होना नहीं समझा बायेगा, लेकिन येसे किसी भी आदेश पर उपकुलपिंध द्वारा रोक लगायी जा क्रकेगी, जिसे खण्डित या उपानरित किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविधालयों की दशा में, उस आदेश पर उपकुलपति द्वारा केवल तभी रोक लगायों का सकेगी, उसे खण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा वस उस निसम्बन के लिए निर्धारित ऋतों का पासण न हुआ हो।

(5) उन महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेमा की अन्य शहाँ ऐसी होंगी निन्हें बिहित किया आये। निकासियाँ

- 1. सेवा मधापित
- संवैधानिक वैधता को चनौती दो गयी
- नियुक्ति—ड० प्र० डब्बतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980—धारा 13 (3)
- 1. सेका समामित—किसी ऐसे याद में वहां मानते को वाहकरण के पूर्वतर पक्त में ही समाप्त कर दिया गया। ते तो वहां पुत्रविस्तिकन कारिका तथा किसी अनुसारि वाहिकता को खारिज कर दिया गया। मानदी सिचार किसे वाले के लिए कुछ भी रोष पढ़ीं बना वाणा पाण्यी ने कुरुपति के आदेश के परचात् 4 वर्ष तक प्रतिक्रा को परचात् 4 वर्ष तक प्रतिक्र कोई पर्याप स्वाहिकरण नहीं दिया गया था। यह अभिनेधारित किया गया कि कुल्पति ने तीक ही यह सम्प्रेकण किया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बिनारचर्यों के परचात् करें का पार्थिक 6-9-1990 को खानते के समाजी के अनुपत्र के पत्र में इसे 2-5-1990 को खेसाओं के समाचित के परचात् करें लागू करने का कोई ऑपिकार प्राप्त नार्थी था। यह अभिनिधारित किया गया था कि हर सम्प्रभ्य में आवश्यक पूर्व नार्य का अनुभावि को सिवार्य के समाच्य के मानले पर पुत्र विचार करने को अनुपति नार्रों देते हैं। आवश्यिक पूर्व नाया आदेश में की स्वाह्म के कि हिंदी अवश्यित किया पार्थ । पुत्रविस्तिक नाविक्त का व्यारिक व्यार्थ तथा अनुपति नार्रों देते हैं। आवश्यित निर्मय तथा अदेश में कोई भी श्रुटि नहीं पार्थी गयी। पुत्रविस्तिक नाविक्त का व्यारिक व्यार्थ के एक प्रति प्राप्त के प्रति कर दिया जा व उन्तर कर प्रति के प्रति कर प्रति का प्रति कर प्रति के प्रति कर दिया गया। वार्थिक क्ष का कि प्रति कर दिया गया। वार्थिक क्ष प्रति के प्रति कर प्रति कर दिया जा कि प्रति कर दिया गया। वार्थिक क्ष क्षार्य के प्रति कर दिया गया। वार्थिक क्षार्य कर प्रति कर दिया गया। वार्थिक क्षार्य के प्रति कर दिया गया। वार्थिक कर प्रति कर दिया निर्मेश कर प्रति कर दिया निर्मेश कर प्रति कर प्रति कर प्रति कर प्रति कर दिया गया। वार्थिक कर प्रति कर कर कर प्रति कर दिया गया। वार्य कर प्रति क
- 2. संवैधानिक वैधारा को सुनीती ही गयी—जहां कतियय वार में भारा 35 (2) और उसके घरनुक के अवीन गरिक्तों का प्रयोग करते हुए प्रधानावार्य को आधारित करने के तिए प्रवेशन सांसीत के प्रसाव के अनुगीदन को उथ-कुलपति हारा इन्कार कर दिया गया था तो वहां उथ-कुलपति हारा पारित आदेश को रिट पार्थिका के नाव्यम से चुनीती दी गयी। जावेशानिक वैधात को पूर्णिती दी गयी। उपन नाव्यम से चुनीती दी गयी। जावेशानिक वैधात को भी चुनीती दी गयी। याव पार्थिक के अवीन येकस्थिक उपनार उपस्तक है। यह तथा नावा या वा ति विधा को तुटि कारित को गरी थी। धारा 35 (2) की सार्थिकानिक वैधात को भी चुनीती दी गयी। करनपति के राव्य का तो उपने वा तो ती विधा को तुटि कारित को गरी थी। धारा 35 (2) की सार्थिकानिक वैधात को भी चुनीती दी गयी। करनपति के राव्य भारा 48 के अवीन व्यावक शांविकारी आप की तिक्षी प्राचकान की दीविधानिक

powers under Secton 68, but he has no powers to consider the constitutional validity of a provision. Such power vests in High Court only. It was held that the High Court ough to have decided the writ. High Court was directed to decide writ petition on merits. Committee of Management and another v. Vice-Chancellor and others, (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 1345 (All.).

3. Appointment—U.P. Higher Education Service Commission Act, 1980.—In a certain case where the U.P. Higher Education Service Commission had selected and recommended one "T' as principal of Mahila Degree College. After joining the post, she submitted her resignation letter. Thereafter, the commission recommended one "P' for the said post who joined. Writi petition was filed by "T" with a contention that she has taken back her resignation letter. On the direction of the writ Court, the Vice-Chancellor decided the representation of "T" directing the Committee of Management to hand over the charge of the office the principal to her. Besides, a writ petition was files by "T" for compilance of the order of the Vice-Chancellor. The Court, while allowing the writ petition of "T", directed the Committee of Management to re-instate "T" as principal of the college forthwith. Committee of Management, Prayag Mahila Vidyapeeth Degree College v. State of U.P. and others. (2007) 2 U.P.L.B.E.C. (Sum) 68 (All.).

36. Tribunal of Arbitration.—(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in Section 32 or Section 33 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of the following members, namely—

- (a) in the case of an officer or teacher of the University, one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the office or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor;
- (b) In the case of a teacher of an affiliated or associated college, one member nominated by the Management of the college, one member nominated by the teacher concerned, and one member (who shall act as convener) nominated by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the Convener shall be selected by the nominoes of the Management and the teacher concerned out of a panel of five persons suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor:

Provided further that in the event of their failure to appoint the Convener within the time prescribed, the Vice-Chancellor shall nominate a Convener out of the panel.

(2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another persons in accordance with provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any Court.

(4) The Tribunal of Arbitration shall have the power-

(i) to regulate its own procedure;

(ii) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

ंधता पर विश्वार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसी शक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही तिहित होती है। यह अभिनिधारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को रिट विनिश्चित करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय की रिट याण्यिका को गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करने का निर्देश किया गया। उच्चा स्वमिति एवं एक अन्य बनाम उच कुलचित एवं अन्य, (2009) 2 यू० पी० एस० वी० ई० सी० 1345 (१सा०)।

3. तियुक्ति— कर प्रश्न उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980— धारा 13 (3)— वहां कतिएय वाद में उ० प्रश्न उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने किसी "उ" का चयन किया था और उसकी महिला डिग्री कालेज के प्रशानायार्थ की निर्दृतिक हेतु सिफारिश की थी, पर ग्रहण करने के परचात उसने अपना त्यान-प्रश्न है दिया था। तत्परचात आयोग ने उवल पर पर 'प" को सिफारिश की जिसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। "ग" द्वारा इस वर्क के साम दिर यार्चिका दावित्त को गायी कि उसने अपना त्यान-पत्र वापस तो लिया है। "त" द्वारा इस वर्क के साम दिर यार्चिका दावित्त को गायी कि उसने अपना त्यान-पत्र वापस तो लिया है। दिर त्यायाला के निर्देश पर उपमुख्ति वे "त" के अप्यावेदन को वितिष्टिका किया और प्रवन्य समिति को यह निर्देशित किया और प्रवन्य समिति को यह प्रधानायार्थ के पद्द निर्देश किया की यार्चिका को अनुतात करते हुए प्रवन्य समिति को यह निर्देश किया कि वह "त" को अविलय्य कालेज के प्रधानायार्थ के रूप में बहाल करे। प्रवन्य समिति को यह निर्देश किया कि वह "त" को अविलय्य कालेज के प्रधानायार्थ के रूप में बहाल करे। प्रवन्य समिति को यश्च स्थान विद्यार्थ वनाम उ० ४० राज्य एवं अन्य (2007) 2 यू० पी० एस० वी० ईक सी० (समके) 68 (इसा०)।

36. माध्यस्थम् का अधिकरण—(1) धारा 32 अथवा धारा 33 में निर्दिष्ट नियुक्ति के संविदा से प्रोट्भूत होने वाला कोई भी विवाद माध्यस्थम् के अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें निम्नालिखित सदस्य समिमलित होंने, अर्थात् :

- (क) विश्वविद्यालय के अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्यपरिधद द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य और कुलपित हारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोजक के रूप में कार्य करेगा);
  - (ख) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महानिद्यालय के अध्यापक की दशा में, महानिद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा नामीदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामीदिष्ट एक सदस्य और उपकृतपति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोग के रूप में कार्य करेगा):

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अस्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, आयोजक का वयन प्रबन्ध समिति एवं सम्बन्धित अध्यापक के नाम-निर्देशितियों द्वारा प्रबन्ध समिति हारा सुझाव दिये गये और उपकुलपित द्वारा अनुमीदित पांच व्यक्तियों के पैनल से किया वायेगा :

परन्तु अप्रेतर यह कि निर्धारित समय के भीतर आयोजक की नियुक्ति करने की उनकी असफलता की दशा में, उपकुलपति उस पैनल से आयोजक को नामोदिष्ट करेगा।

- (2) यदि किसी भी कारण से, अधिकरण के सदस्य के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है, तो समुचित व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकाय उस रिक्ति को भरने के लिए उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रन्य व्यक्ति को नामोदिष्ट करेगा और कार्यवाहियों अधिकरण के समक्ष उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर रिक्ति को भरा गया है।
- (3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और वह पक्षकारों पर आबद्धकर होगा एवं उसे किसी भी न्यागलय में चुनीती नहीं दी चायेगी।
  - (4) माध्यस्थम् अधिकरण को निम्न कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त होगो—
    - अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करना;
    - (ii) सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक को पुनर्वहाली का आदेश देना; और

(iii) to award salary to the officer or teacher concerned, after deducting therefrom such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, diamissal or termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to an arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any Court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal o. Arbitration:

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3 shall be executable by the lower Court having territorial jurisdiction, as if ::[ were a decree of that Court.

### CHAPTER VII

## AFFILIATION AND RECOGNITION

37. Affiliated Colleges.—1(1) This section shall apply to the Universities' of Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, Dean Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur, Chhatrapati Shahu Ji Maharai University, Kanpur, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Mahatma Jyotibha Phule Rohilkhand University, Bareilly, Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, University of Bundel-Khand. Jhans: Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Paizabad and such other Universities (not being the University of Lucknow) as the State Government may by notification in the Gazette, specify].

(2) The Executive Council may, with the previous sanction of the <sup>2</sup>[State Government], admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (8), withdraw or curtail any such privilege:

<sup>3</sup>[Provided that if in the opinion of the <sup>4</sup>[State Government], a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the <sup>5</sup>[State Government], may sanction grant of affiliation to that college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit:

<sup>6</sup>[Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]

(3) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University, for co-operation in the work of teaching or research.

Subs. by U.P. Act No. 6 of 2009.

<sup>2.</sup> Subs. by U. P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).

<sup>3.</sup> Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).
 Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).

Proviso Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

- (iii) सम्बन्धित अधिकारी अधवा अध्यापक को बेतन, उससे उस आय को फम करने के परचात् प्रदान करना जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्यथा सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगो अथवा सेवा समान्ति के दौरान प्रान्त किया होता।
- (5) माध्यस्थम् से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी जात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् के लिए लागु नहीं होगा।
- (6) ऐसे किसी भो मामले के सन्वन्ध में जिसका माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई भी बाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं को जा सकेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्रधिकार को रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्याद्य होगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

## अध्याय ७

## सम्बद्धता और मान्यता

- 37. सम्बद्ध महाविद्यालय—(1) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर एवं मेरठ के विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (सखनऊ । (° ° °) विश्वविद्यालय नहीं) के लिए लागू होगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसचना द्वारा विनिर्देष्ट कर सकेगी।
- (2) कार्यपरिषद् <sup>2</sup>[राज्य सरकार] को पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्वि करता है, किन्हें विदित्त किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसो महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यक्षीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को चापस ले सकेगी वा उसे कम कर सकेगी:

<sup>3</sup>[परन्तु यह कि यदि <sup>4</sup>[राज्य सरकार] की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्ती को पूरा करता है, तो <sup>5</sup>[राज्य सरकार] उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वोकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्ती पर अध्ययन के पात्पक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विवयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी जिन्हें यह उपयुक्त समझे ] :

६[परन् अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता को सभी निर्धारित शर्तों का यहाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के वह पाद्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थों को प्रयेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगाभी परनुक के अधीन सम्बद्धता प्रधान की जाती है!।

(3) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए विधिपूर्ण वही होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

पदाबक्त "तथा इलाहाबाद" 2005 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लीपित (14-7-2005 से प्रधानी) :

<sup>2. 2007</sup> के ठ० प्रo अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रक्रिस्वापित (2-6-2007 से प्रभावी)।

 <sup>2004</sup> के वर प्रत्यानियम संख्या 1 द्वारा अन्य:स्थापित (11-7-2003 से प्रधावी)।
 2007 के उरु प्रत्यानियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रधावी)।

<sup>5. 2007</sup> के ত০ সূত অধিনিয়ম মানুৱা 12 হ্রার সামান্যান্য (2-6-2007 के সুদার্থা)।

<sup>6. 2004</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम १ हारा परनाकों को अन्य:स्वापित (११-7-2003 से प्रभावी)।

- (4) Except as provided by this Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.
- (5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.
- (6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.
- (7) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.
- (8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.
- <sup>1</sup>[(9) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (8), if the Management of an affiliated college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the <sup>2</sup>[State Government] may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.]
- 3[(10) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section (2).

#### SYNOPSIS

- Affiliation of Institution— Application for.
- 2. Recognition to Colleges.
- Affiliation of College for B.Ed. Course—National Council for Teachers Education Act, 1993— Sections 37 (2), 14, 2 (d), 2 (o) and 2 (n).
- 4. Examination.

- Affiliation to degree college by University—Powers of Chancellor
  —Scope for exercise of.
   Removal of name from roll of
- Faculty of Engineering and Technology—Aligarh Muslim University Ordinances (Acudemic), Chapter 34 (E), Clause 14.2— Constitution of India, 1950— Article 226.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977, published in U.P. Gazette dated 2 June, 2007, Extra-ordinary, Part 2. Section (a).

Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).

Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

- (4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति महाविद्यालय के कार्यकलार्यों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके जनुरक्षण एतं रख-रखाय के लिए उत्तरदायों होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुपालन के लिए और उसके कर्मचारितुन्द पर अभीक्षक एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायों होगा।
- (5) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टी, विवर्राणयों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् अथवा उपकुलपति योंगे।
- (6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध प्रझिंब्झालय का निरोक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनिधक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
- (7) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विद्वित किया जाये आवश्यक लगे।
- (8) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपभारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शतों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के परचात् और ¹[राज्य सरकार] के पूर्व रचीकृति से, कार्यपरिषद् द्वारा परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी.
- <sup>2</sup>[(9) उपभारा (2) एवं (8) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रवन्य समिति सम्बद्धता को शतों का पालन करने में विचल्त हुआ है तो ![राज्य सरकार] प्रवन्ध समिति अध्या उपकुलवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कभी कर सकेगी !
- 3[(10) इस अधिनियम के अन्य िकसी भो प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकृत किसी भो बात के होते हुए, महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विवयों में उत्तर प्रदेश राज्य पिश्वविद्यालय (संस्रोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस भादवक्रम को आपी करने का हकदार होगा जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाद्यक्रम के प्रधम सर्ष में किसी भी विद्यार्थों की एवेश नहीं देगा।

## टिप्पणियाँ

- संस्था की सम्बद्धता—के लिए आवेदन— विचारण के लिए लिम्बत
- 2. महाविद्यालयों को गान्यता
- बी० एड० पाद्यक्कय की सम्बद्धता— राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनियम, 1993—थारा 14, 2 (घ) एवं 2 (घ)
- परीक्षा—राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, धारा 37 (2)
- विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—कुलपति की शक्तियाँ—प्रयोग की व्यक्ति
- 6. অধিয়ালিকী एবं प्रौद्योगिकी के संकाध কी पंजी से नाम का अप्रदारण-अलीगढ़ मुहिलाम पुनिवासिट ने अध्यादेश (एकेडेमिक), अध्याय 34 (क), खण्ड 14.2-भारत का संविधान, 1950-अन्योद 26

दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजर, असाधारण, भाग 2, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 5 हारा प्रतिस्थापित।

<sup>2. 2007</sup> के उ० प्रक अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी) ।

<sup>3. 2004</sup> के ढ० प्र॰ अधिनियम । द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभाक्षे) ।

- Job not prohibited—LL.B. Course in Gorakhpur University.
- Admission—LL.B. Course in Gorakhpur University—Estoppel.
- Indian Medical Council Act, 1956—Sections 10-A and 19—U.P. State Universities Act, 1973— Sections 7, 5, 37 (2) and 37 (10).
- Examination—Use of unfair means—Statute of Banaras Hindu University, Statutes 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.8, 8.13.9 and 8.13.10.
- Examination—Cancellation of—On account of use of unfair means.
- Examination—Banaras Hindu University Act, 1915—Sections 11 and 18.
- Declaration of result—Allahabad University First Statute— Ordinance No. 2, Chapter XL, Rule 9—LL.B. Examination.
- Admission in B.Ed. Course— Grant of recognition to educational

- institution—National Council for Teachers Education Act, 1993— Sections 14, 15, 18, 20 and 32—U.P. State Universities Act, 1973— Section 37 (2).
- Admission in B.Ed. Course—U.P. State Universities (Regulation of Admission to Course of Institution for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent College) Order, 1987— Chapter II, Regulations 7 (a) and 2.
- Admission for M.Sc. Environment Management Course.
- Admission for MFA two years course.
- Availability of alternative remedy—Petition dismissed.
- 19. Challenge to Constitutionality.
- Chancellor has powers to decide dispute.
- Writ filed by Muslims—AMU not a University of Minorities.
- 22. Recognition to petitioner College.
- 1. Affiliation of Institution—Application for.—In a certain case, where applicant-College had given admission to the students in anticipation that it would get an affiliation, but it denied this fact in its counter-affidivit. In such an event, the matter was sent back to the State Government so as to decide the disputed fact of giving admission to the students during the pendency of the application for affiliation and then to settle the matter of affiliation. Committee of Management, Shri Bhagwan Shrv Mahavidyalya, Village Unredpur. Post-Ambarpur, District Etah and another v. State of U. P. and others, (2009) 3 U.P.L.B.E.C. 2186 (All.).
- 2. Recognition to Colleges.—In a certain case, where the National Council of Teachers Education (NCTE) had granted recognition to petitioners-colleges under Section 14 (1) for running B.Ed. course of one year for Session 2003-04. The Chancellor, on the basis of this recognition, directed the affiliation of those colleges with the respondent-University. Soon thereafter on "A"s complaint, the affiliation was taken back after the completion of the said Session. "A" had to file PIL also in the High Court a whereupon the High Court directed that the matter be considered by an appropriate authority. In compliance of that direction, three member committee was constituted by Registrar for inquiry into the complaint. That committee submitted a report to the Registrar. On that basis, the order of withdrawal of the affiliation to petitioners colleges was passed by the Executive Council. It was found by the High Court that the order of withdrawal grilliation was passed without compliance of the procedure as mentioned in Sections 37 (2), 37 (7) and 37 (8). Besides it, no ressons were stated for doing so. Thus, the High Court

- भेकरो का प्रतिवेध नहीं—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० प्रतिवक्तम
- : प्रवेश—गोरखपुर विश्वविद्या**सय में एस**० एस० को० पाठयक्रम—विनन्ध
- भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम,
   1956—धारा 10-क एवं धारा 19-ड० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,
   1973—धारा 7, 5, 37 (2) तथा 37 (10)
- परीक्षा—अनुचित साथनों का प्रयोग— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिनियम, परिनियम 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.9 तथा 8.13.10
- परीक्षा—का रहकरण—अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण
- परीक्षा—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1935—धारा 11 एवं 18
  - उ परिणाम की जीवणा—इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम—अध्यादेश संख्या १, अध्याय ११, नियम १—एस० एल० बी० की ररीक्षा
- थी० एड० पाद्यक्रम में प्रवेश—शैक्षिक मंख्या को मान्यता का प्रदान किया

- बाना—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिवद अधिनियम, 1993—धारा 14, 15, 18, 20 तथा 32—ढ० ए० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2)
- 15. बी० एड० पात्यक्रम में प्रयेश—३० प्र० राज्य विश्वविद्यास्त्रय (सम्बद्ध, साइयुक्त और संपटक महाविद्यास्त्रय में शिक्षा में उपाधि हेतु संस्था के पात्यक्रमों में प्रवेश का वित्यसम आदेश, 1987—अध्याय 11, वित्यसम 7 (क) एवं (2)
- एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पात्यक्रम में प्रवेश
- भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद
   226—एम० एफ० ए० दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश
- वैकस्पिक उपचार को उलक्थता— याचिका खारिक
- 19. सांबैधानिक को चुनौती
- कुलपति को निवाद का निपटारा करने की शक्तियाँ प्राप्त
- मुस्लिमों द्वारा याचिका दाखिल ए० एम० य० अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय नहीं
  - 2. याची कालेजों को मान्यता
- 1. संस्था को सम्बद्धता—के लिए आवेदन—विचारण के लिए लिब्बत—कतियय बाद में जहां आवेदक-महाविद्यालय ने इस प्रत्याशा में विद्याधियों को प्रवेश दिया था। कि उसे मामबाआपत हो कायेगी मंकित उसने अपने प्रति श्रथव-पत्र में इस तथ्य से इन्कार कर दिया था। ऐसी स्थिति में मामला राज्य सरकार के माश्य आपस प्रतिप्रेषित किया गया जिससे कि माबदात के आयेदन के लाव्यनकाल के दीशन विद्याधियों में प्रति श्री में विवादित तथ्य को चिनियंगत किया जा तके और तत्यश्वास स्थायद्वता के मामले को प्रत्या जा सके। प्रत्य- समिति ही भगवान शिव महाविद्यालय ग्राम उमेदपुर, पोस्ट अम्बरपुर, जिला एटा एवं एक अन्य बनाम उन्तरपुर, पोस्ट अम्बरपुर, जिला एटा एवं एक अन्य बनाम उन्तरपुर, पोस्ट अम्बरपुर, विला एटा एवं एक अन्य बनाम उन्तरपुर, पोस्ट अम्बरपुर, विला एटा एवं एक अन्य बनाम उन्तरपुर, पोस्ट अम्बरपुर, विला एटा एवं एकं अन्य, (2009) 3 यू॰ भी० एल॰ बी॰ ई॰ सी॰ 2186 (इला॰)।
  - 2. महाविद्यालयों को मान्यता—किंत्रिय चाद में जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिचर् (एन० सी० टी० हं ) ने याची महाविद्यालयों को सब 2003-04 के लिए एक वर्ष के बी० एड० पाद्वाकम को चलाने के लिए पारा 14 (1) के अधीन मान्यता प्रदान को से कुल्याने ने इस मान्यता के आधार पर उन नहां किशालयों से राय अध्याप पर उन नहां किशालयों से सान्यता के आधार पर उन नहां किशालयों से सान्यता के आधार पर उन नहां किशालयों अ' के परिवाद एक सार्य के पूर्ण होने के नहचां दे उस सम्बद्धता को बापस ले लिया गया था। 'अ' को किया मान्यता के आधार पर उत्तर साम्य होता के अनुपालन किया गया था। 'अ' को का मान्यते पर साम्य के जातिक वालिक दाखिल करनी पढ़ी जिसके परचातु उच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया कि मान्यते पर सामुचित प्राधिकारी होता विचार किया वाले । तक्ति के अनुपालन किया जाये। रिकट्सा उसा उसा उसाय साम्य के अनुपालन किया जाये। रिकट्सा उसा उसाय साम्य के अनुपालन किया जाये। रिकट्सा उसा उसाय साम्य के अनुपालन किया जाये। रिकट्सा उसा उसाय साम्य को साम्य साम्य के साम्य साम्य का साम्य साम्य का साम्य साम्य का साम्य सा

quashed that order and remanded the matter to the appropriate authority. Shri Radia. Gowind Mahavidyalaya Heerapur (Gopi) Aligarh, U.P. and another v. State of U.P. arathers, (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 9 (All.).

- 3. Affiliation of College for B.Ed. Course—National Council for Teachers Education Act, 1993—Sections 37 (2), 14, 2 (d), 2 (o) and 2 (n).—The Vice-Chancellor has got power-to grant affiliation to a college with the University for B.Ed. course. If the college concerned fulfils the conditions of affiliations, it can be exercised for one term. If those conditions are not fulfilled by the college, it is open to him to declive further affiliation for next term. In this case, the petitioner-college, which was recognised by National Council for Teachers Education, was granted provisional affiliation for one term. One the expiry of the term, the petitioner college applied for the recognition for the next term. Hence, he is estopped to contend that earlier affiliation was on permanent basis, and not for one term. But before the affiliation is refused, the petitioner-college is entitled to an opportunity of hearing. In absence of opportunity of hearing, the denial for affiliation is quashed. Directive is issued for reconsideration at the instance of the petitioner-college, R. N. College, Opposite Pandavan Mandir, Hastimapur, Meerut through Secretary v. Chancellor, B.R. Ambedkar University Raj Bhawan, Lucknow and others, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 1025 (Alld.) (L.B.).
- 4. Examination—In a certain case, where the petitioner—institution was granted temporary affiliation by the University for three years. Later on, that affiliation was extended for further three years. Students were given admission to the institution. But, the University refused to take examinations of B.A Part I on the ground that the institution has not complied with certain formalities which were required. On the writ having been filed, the University was issued a direction to hold B.A. Part I examinations for regular students of the institution for the scadenus Session 2003-04 within two months. Sri Radha Raman Malavudhyalaya, Adarsh Vidhyapeeth, Ruhipur, Chazipur v. State of U.P. and others, (2005) U.P. and others, (2005) U.P. Leace. 401 (Allal).
- 5. Affiliation to degree college by University—Powers of Chancellor—Scope for exercise of—In the instant case, it was held that an affiliation can be granted only to that degree college by a particular University when it comes within territorial area mentioned in Section 5 read with Schedule. No objection certificate was given to the college by the State Government, but it cannot legalize illegal affiliation. Dr. Akhtur Rizvi Educational Trust, Kaushambi v. State of U.P. and others, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 1131 (Alld.) (F.B.).
- 6. Removal of name from roll of Faculty of Engineering and Technology Aligarh Mnslim University Ordinances (Academic), Chapter 34 (E), Clause 14.2—Constitution of India, 1930—Article 25.6—In a certain case where, the petitioner, a B. Tech course, was removed from faculty of Engineering and Technology, the order of which was challenged by a writ petition on the ground that the petitioner failed to obtain the minimum credit marks prescribed by the Clause 14.2 in the first and secund semester examinations of first years. No interference could be made in that by the High Court in exercise of its jurisdiction because equity is also against it. Only this fact, that the result of the first semester was delayed cannot held him because he was found ineligible to earn requisite standard of marks, required for prestigious Central University student. Rule for fixation of standard of caring requisite credits is established by Rules and cannot be overlooked even for technical shortcomings due to extra-ordinary reasons. Mohd. Mahfooz Alam v. Aligarit Muslim University, Aligarh and another, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 166 (Alld.).

इन्द न्यायालय ने उस आदेश को अभिखण्डित किया और मामला समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया। श्री राषा गोविन्द महाविद्यालय हीयपुर (गोपी) अलीगढ़, उ० प्र० एवं एक अन्य बनाम उ० प्र० राष्ट्र न्य अन्य, (2010) 1 युव पीठ एलठ बीव ई० सीठ ९ (इसाठ)।

3. बी० एड० पाद्यक्रम की सम्बद्धता — राष्ट्रीय शिक्षा जिस्सक परिषद अभिनियम, 1993 — धारा 14. 2 (च ) यूर्व 2 (च) — किसी महाविद्यालय को बी० एड० पाद्यक्रम के लिए विश्वभीवदालय के साथ मन्यदाता प्रदान करने की कुलावीत को शक्ति प्राप्त है। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता को शर्तों को ला कर तेता है तो उसका एक अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि उन हातों को महाविद्यालय हुग पूरा नहीं किया जाता है तो वह अगली अवधि के लिए अग्रेतर मान्यता प्रदान करने से इन्कार करने के लए लतंत्र है। प्रदान बाद में बाची महाविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की ला धां वसे एक अवधि के समान्यता प्रदान की नायों थी। उस अवधि के समान्य होने पर याची नाशिव्यालय ने अगली अवधि को मान्यता के स्वार्थन की मान्यता शिक्स समान्यता प्रदान की नाशिव्यालय ने अगली अवधि को मान्यता के सिंद प्रार्थना की। अतः उसे यह तक करने से विवयनियत किया बाता है कि पूर्वतर सान्यद्वा सन्तार आधार पर यो न कि एक अवधि के लए। लेकिन सम्बद्धता प्रतान न किये बाने के पूर्व याची महाविद्यालय सुनवाई के अवसर का हकदार था। सुनवाई का ऐसा अवसर प्रदान न किये जाने के पूर्व याची महाविद्यालय के निवेदन पर नाये सिरे से निवार किये जाने का निदेश किया गया। आर० एन० कालेज, सागने पाण्डकन मन्दिर, हिस्तापुर, मेरठ द्वारा सर्विव वाना कुलापीत, बी० अराठ अवधिकत विव विव विव विव वान प्रतान स्विव वाना कुलापीत, बी० अराठ अवधिकत विव विव विव विव विव वान प्रतान स्विव वाना कुलापीत, बी० अराठ अवधिकत विव विव विव वान प्रतान किये जाने का निव विव अराठ अवधिकत विव विव विव वान वान करायीत वान करायीत है। अराठ अवधिकत विव विव वान प्रतान वान करायीत वान करायीत वान करायीत वान स्व विव वान करायीत वान करायीत वान करायीत वान करायीत वान स्व वान स्व वान करायीत वान करायीत वान करायीत वान स्व वान स्व वान वान स्व वान स्व

4. परीक्षा—राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2) — कतिपय वाद में वहाँ याची संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षों के लिए अस्थायों सम्बद्धता प्रदान को गयी थी। बाद में उस असम्बद्धत को अधेत तोन वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। संस्था में बिद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। मेंकन बीन ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेने थे विश्वविद्यालय ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि सम्बन्ध ने इससे पूर्व मांगो गयी कतिषय औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है। रिट टाखिल करने पर विश्वविद्यालय को दो मांक के भोतर शैक्षिक सत्र 2003 04 के लिए संस्था से नियमित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में बीन ए० प्रथम वर्ष को परोक्षा आयोजित करने का निदेश जारी किया गया। श्री राधारमण महाविद्यालय, कादश विद्यार्थीक, रहीपुर, गाजीपुर बनाम उन प्रन राज्य एवं अन्य (2005) 1 यून बीन एलन चीन ईन सीन 401 (इलान)।

5. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धा — कुल्यित को शक्तियाँ — प्रयोग की ज्यापि — अभिनिर्धाति काला गया था कि किसी विदिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धा केवल । तथी प्रवास को सकती है जब नव इस उसके प्रता 5 सप्तिक अनुसूचित में उदिल्लिक्त शेज में अनता हो। राज्य सरकार द्वारा उस महाविद्यालय को उस सम्बद्धता के लिए कोई भी अनार्थात प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था. लेकिन इससे अबिधिक सम्बद्धता वैद्युक्त नहीं हो सकती है। (डी०) अख्तर दिख्यी दुक्तेगतल इस्ट, कीशाम्बी बनाय उठ प्रच राज्य एवं अन्य, (2006) 1 यूव पोव एलव वी० ईव सी० 1131 (इला०) (एफक बी०)।

6. अधियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकों के संकाय की पंजी से नाम का अपसारण—अलीगढ़ सुनित्वर्मिटी अध्यादेश (एकेडीसक), अध्याय ३४ (क), खण्ड १८.२ भगत का संविधान, 1950 — अपुष्टकेट २२६ भगत पर प्राचित्रके के संकाय से असमारित करने के आदेश को इस अधार एर चुनीतों देते हुए (१८ याविका हार्यका गाँधी की संकाय से असमारित करने के अध्याप एक प्रचान करने हुए उनमें इस्तकेप करने में असफल हुआ या। उच्च न्यायाल द्वार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उनमें इस्तकेप का विधान का सकता था क्योंकि साम्या भी उसके विकट है। मात्र यह तथ्य कि प्रथम जैनेस्टर के परिणाम की धोष्टणा में विदान्ध कारित किया गया या, भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है ज्योंकि उसे प्रतिचित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अपेक्षित आकों के अपेक्षित मानक को उपार्जित करने के लिए अपान पामा गया था। अपेक्षित इत्यार्थी के लिए पी अनदेशी नहीं को जा करती है। मोहस्म सहस्म अस्तक वाम अतीगढ़ सुनित्य यूनिवार्सिटी, अलीगढ़ एयं एक अन्य, (2006) 1 दृत्र पीठ एति वीठ ई० सीठ 166 (इस्त०)।

- 7. Job not prohibited—LLB. Course in Garakhpar University—A job during the course of study of LLB. Course is not prohibited. Thus, just this fact, that if a student of LLB. Course joins any employment, he carnot render himself unfit to continue his study of LLB. Course. He may continue his study and he may do his job after University hours. Deen Dayai Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur and others v. Urmila Singh and others. (2005) 3 U.P.LB.B.C. 2792 (Alld.).
- 8. Admission—LLB. Course in Gorukhpur University—Estoppel.—In a certain case, admission was given to the petitioner in Seasion 1999-2000. He continued his study. He passed LLB. IIInd year and he was given admission in LLB. IIInd year in Seasion 2003. In such an event, the University was estopped from cancelling his admission at a belated stage or from proventing him to appear in semesters of LLB. IIInd year. Dean Dayal Upadhyaya Gorukhpur University, Gorakhpur and others v. Urmila Singh and others, (2003) 31.P.LB.E.C. 2992 (Alld.).
- 9. Indian Medical Council Act. 1956—Sections 10-A and 19—II.P. State Universities Act, 1973—Sections 7, 5, 37 (2) and 37 (10).—In a certain case, where the petitioner, a charitable trust was diffilisted to the Medical College, Dental College and Physiotherapy College. Examinations were not held and the results were not declared by the University. In such an event, the petition was allowed by the Count, and it was held that since students were given admission by the said college after obtaining a permission from the Central Government and an affiliation from the University, therefore, the equity was in favour of the petitioner. The respondents University was directed to hold examinations and doclare the results, Subharati K.B. Charitable Trust, etc. v. State of U.P. and scalber, etc. (2006) 3 U.P. B.B.C. 2978 (Alid.).
- 10. Examination—Use of unfair means—Statute of Banaras Hindu University, Statutes 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.8, 8.13.9 and 8.13.10.—In a cartain case, where a flying squad recovered geometry box finding that on its back side, some copying material had been written, when the petitioner was solving the geography paper of 8.A. Part III examination. Later on, the examination, in which libe petitioner had appeared and in which he was likely to appear in future during the current examination, was cancelled. The petitioner was given no opportunity of hearing, Against it, a writ petition was filed. The writ was allowed. It was held that since the unfair means committee is a quashrijudicial body/authority, therefore it was bound to provide an opportunity of hearing to the petitioner and give reasons in support of its decision, and because no opportunity of hearing was provided and no reasons were given, hance the impugned order was liable to be set aside, and it was accordingly sat aside. The respondents were directed to declare the result of the petitioner. Anti-Anind Singh v. Vice-Chancellor, Banaras Hindu Lintersity, Vennasi, and others, (2007) IU.PL.B.E.C. (2019) 6 (Allow).
- 11. Examination—Cancellation of—On account of use of unfair means.—In a certain case, where while appearing in B.A. Part II examination, the petitioner had made some rough work with pencil on the last page of his answer book. Treating it as use of unfair means, the examination of the petitioner for the year 2002 was cancelled and he was debarred from the examination of 2003. On filing of the writ petition, it was held that the said writings cannot be treated to be an unauthorised material. Therefore, the cancellation of the result of the petitioner and debarring for 2003 exams was held to be wholly unjustified. Sitio Seath Pendey v. The Vice-Chancellor, Allahabad University, Allahabad and others. (2003) 4 U.P.L.B.E.C. 639 (Allah.)

- 8. प्रयोग—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाद्धक्रम—विव्यय— कतिपय याद में जहीं वर्ष 593-2000 में वार्ची को प्रवेश दिया गया था। वह अगन अगयपन करता रहा, उसने एए० एए० पी० दितीय नरं को उत्तीर्ण कर लिया एवं उसे वर्ष 2002-03 में तृतीय वर्ष में प्रवेश एका गया। ऐसी दशा में, जिल्लविद्यालय को विक्तिम्बल प्रक्रम पर उसके प्रयेश को रह करने से एवं एल० एल० बी० तृतीय वर्ष के जिल्लविद्यालय को विक्तिम्बल प्रक्रम पर उसके प्रयेश को रह करने से एवं एल० एल० बी० तृतीय वर्ष के जिल्लविद्यालय एवं अन्य बनाम उन्निता सिंह एवं अन्य, (2005) 3 यू० पी० एल० बी० इं० सी० 2792 इला०)।
- 9. भारतीय धिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956—धारा 10-क एवं धारा 19—30 प्राव राज्य विज्ञालय अधिनियम, 1973—धारा 7, 5, 37 (2) तथा 37 (10)— कविषय वाद में जहाँ याचीजुन्यार्थ न्यास को मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज और फिकियो धिरीयो कालेज से सम्बद्धता यो और 
  प्रित्यविद्यालय द्वारा परीकाओं को आयोजित नहीं किया गया था तथा परिष्यानों को पोप्पान नहीं को प्रश्नियारित किया गया

  के चूंक उनक महाविद्यालय द्वारा दि व्याविका को अनुसात किया गया और यह अधिनियारित किया गया

  के चूंकि उनक महाविद्यालय द्वारा दि व्याविका को अनुसात किया गया और विश्वविद्यालय से तम्बद्धता

  जन्त करने के पश्चात् प्रवेश दिया गया था इसलिए साम्या याची के पक्ष में थी। विश्वविद्यालय
  प्रस्तुतरतावाग्य को यह निदेश किया गया कि यह परिक्षा को आयोजित करे तथा परिणान को घोषित करे।

  मुभाति के के के बी० बीटिबिल दूस्ट आदि बनाम उ० प्रत राज्य एवं एक अन्य आदि (2006) 3 यू० पीठ एत० बी० ई० सी० 2976 (इस्ला०)।
- 10. परीक्षा—अनुधित साधनों का प्रयोग—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिनिषय, परिनियम 1.13.2, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.9 तथा 8.13.10— किंदिएय बाद में वहीं उड़ान्दस्ता ने वीमेस्ट्री वाक्स को यह गते हुए बसामद किया था कि उसके पिछली और कुछ नकद को सामग्री विश्ववी मधी थी। जबकि यानी बीठ रूप पान तुर्वीय के परीका के पूर्तील के प्रस्त के इस कर रहा था था। बाद में परीक्षा जिसमें पान्यों भी सम्मित्स्त कुछ गा या और जिसमें उसका भविष्य में वर्तमान परीक्षा में सिम्मित्स होता संभाव्य था, रह कर दी गथी। यानों को मुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उसके विरुद्ध सिद्ध अनुवित साधन समिति न्यायिक को अनुवात को गयी। यह अभिनिष्मीरित किया गया कि चृत्विक अनुवित साधन समिति न्यायिक लप्त मिक्सप्रशाभिकारी है, इसित्स वह वार्यों की सुत्वायों का अवसर प्रदान करने एथं अपने विनिवस्यों के समर्थन में कारणों को बताने के लिए बाध्य यो और चृत्विक सुनवायी का काई भी अवसर प्रदान भी किया या या और कारणों को बताने के लिए बाध्य यो और चृत्विक सुनवायी का काई भी अवसर प्रदान भी किया या या और कारण को बताने के लिए दाया है और उसी सिद्धार अक्षरित करवा जाता है। प्रस्तुतररात्राण को यह निर्देशित किया जाता है कि वे याची के स्रित्मार्थ को भीयित करें। अमित अमान्य सिक्ष वनाम उपकृतन्तरात्र होता किया जाता है कि वे याची के स्रित्म विश्वविद्यालय स्ति को भीयित करें। अमित अमान्य सिक्ष वनाम उपकृत्वारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, नाराणसी एवं अन्य (2007) । मूं भी एसल जीन ईंक से (समन) 9 (इसाठ)।
- 11. परीक्षा का रहकरण अनुवित साधनों के प्रयोग के कारण जहाँ कतियय बाद में अनुवित नामनें का प्रयोग करते हुए बीठ एठ द्वितीय वर्ष को परीक्षा में सम्मिदित होते समय, याची ने अपनी उतर तुरितको के अनितम पृष्ठ पर पेंसिल से कुछ रफ कार्य को किया था। उसे अनुवित साधन का प्रयोग मानते हुए माने की वर्ष 2002 की परीक्षा को रह कर दिया गया था। और उसे वर्ष 2003 की परीक्षा के प्रतिवन्तिक किया गया। बीट उसिल किये बाने पर न्यायालय हारा यह अभिनिधारित किया गया कि उसते लिखायर जो अप्राधिकृत सामग्री नहीं माना जा सकता है, इस ककार याची के परिणाम रहकरण और उसे 2003 की तरीक्षा से प्रतिवन्तिक करना पूर्णतः अनुत्रात्व माना गया। शिवस्तेकक पण्डिय बनाम उपकुलपति, हलाहास्मद विश्वस्तिक कर्णा है सी 3519 (इसाठ)।

- 12. Examination—Banaras Hindu University Act, 1915—Sections 11 and 18.—In a certain case, for the cardidate to appear in the examination the attendance was short. It was held that the University has a right to restrain any student from appearing in the examination, if his attendance is less than the required percentage. But, if the stduents were issued admit-cards, the University cannot unlaterally restrain them from appearing in the repairing papers without giving them opportunity of hearing and it will be deemed that the University has condoned the deficiency of attendance. Americh Kumar Chaudhary v Banaras Hindu University and others, (2006) 3 U.P.L.B.E.C. 2404 (Alld.).
- 13. Declaration of result—Allahabad University First Statute—Ordinance No. 2
  Chapter XL, Rule 9—LLB. Examination.—It is compulsory for a candidate to obtain
  minimum 36% marks in each subject and 45% in aggregate. The petitioner obtained only
  32% marks in Constitutional law in LLB. Ist year. The petitioner's aggregate marks were
  less than 45%. He was wrongly promoted to LLB. 2nd year. He went on studying. He
  appeared in LLB. 3rd year examination. But, the result was to be subject to the decision of
  the case by the High Court. LLB. Ist year's result subsequently declared failure after
  modifying previous declaration. The question, which arose, was whether promissory
  estoppel will apply even to nullfy statutory provision of law? It was held that no
  principle of promissory estoppel can apply to nullify the statutory provision of law.
  Therefore, LLB's Ist year examination result was rightly declared by modifying and
  declaring the candidate as failure according to statutory provisions. Vice-Chancellor.
  University of Allahabad and another v. Som Prahash Ratnakar and another, (2001) 3
  UP.LB.EC. 1964 (Alld.)
- 14. Admission in B.Ed. Course—Grant of recognition to educational institution—
  State Universities Act, 1973—Section 37 (2).—Where in a certain case, an institution applied for recognition of B.Ed. Course, and the application was rejected by Regiona. Office, and the appeal against the rejection was dismissed, in that situation, the admission to such institution can only be made, when permission is accorded by the N.C.T.E., merely because the State Government had issued no objection and order was passed under Section 37 (2) of the University Act cannot be permitted to be diluted. Since the applications for the Regionsl Office and the dismissal of appeal was not in proper and these orders attained finality. Since the petitioners have obtained B.Ed. degree from unecognized institution, Courts shall not dilute the provisions of the Act and standards of education. Therefore, writ petition was dismissed. Rajiv Kumar v. State of U.P. and another, (2007) 3 U.P.L.B.E.C. 2885 (Allde.)
- 15. Admission in B.Ed. Course—U.P. State Universities (Regulation of Admission to Course of Institution for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituen College) Order, 1987, Chapter II, Regulations 7 (a) and 2.—Where in a certain case, an institute had been established for imparting education in B.Ed. course, which is a professional course. It cannot be disputed that for admission to any professional course, merit must always play an important role. The merit of a student can be determined for admission to professional institute either by the marks at the qualifying examination or on the basis of competitive Entrance Test. But, difficulty arises where the lists are sent by the University on the basis of competitive entrance examination for admission to private institutes and the students do not turn up to take admission, it results in vacant seats in such a case, it cannot be disputed that private professional institutions are established.

7.2. परीक्षा — काशी हिन्सू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 — बारा 11 एवं 18 — कतिपय चाद में, अप्यर्थी हेतु परीक्षा में सम्मिदित होने के सिए उपस्थित कम थी। वह अभिनिष्धारित किया गया था कि दिश्यविद्यालय को यह अभिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिदित होने से अवरुद्ध कर दे करते उसकी उपस्थित अपेक्षित प्रक्रित के कम हो। लेकिन यदि विद्यार्थियों को प्रवेश-पत्र जारों कर दिया गया हो तो विश्वविद्यालय उन्हें एकपक्षीय उंग से, उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किसे बिना शेष प्रश्न-पत्रों में सम्मित्त होने से अवरुद्ध नहीं कर सकता है एवं यह समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय ने उपस्थित को कमी को माफ कर दिया है। अगरेस कुमार चींचरी बनाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी को एकपित वित्र विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी को एकपित विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी को प्रवास विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी को स्वास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी को स्वास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी काशी की स्वास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे, एठपाठी। उसकी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे हिन्दू विश्वविद्यालय होते काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अगरे से उसकी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय होते अगरे से अवरुप काशी होते हिन्दू विश्वविद्यालय होते अगरे से अवरुप काशी होते से अवरुप होते से

13. परिणास की धोषणा—इलाडावाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियस—अध्यादेश संख्या 9, अध्याय
11, शिष्य 9—प्रल० एक० की० की परिक्षा—अध्याय की प्रत्येक किया में कम से कम 36 प्रतिशत और
कुल मिसाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अभिवार्य हैं याची ने एल० एल० थी० प्रथम वर्ष की परिक्षा में
सांवेधानिक विश्व में केवल 32 प्रतिशत अंक ही प्राप्त किये थे। याची के कुल मिसाकर 45 प्रतिशत से कम
था। उसे एल० एल० बी० दिशीय वर्ष में मस्तक हंग से प्रीम्तन किया गया। वह लगातार अध्ययन करता रहा।
वह एल० एल० बी० तृतीय वर्ष की परीका में समिसित हुआ। लेकिन परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा बाद के
विनिश्य के अध्ययोग होना था। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष का परिणाम वाद में पूर्व धोषणा को उपान्तिरत
करते हुए सम्तकस भीवित कर दिया गया। प्रश्न उठा कि क्या यचन विषय्ध विधे के वैधानिक प्रथमार्थों को
अकृत करने के लिए भी लग्न होगा? यह अभिनिधारित किया गया कि चयन विवन्ध का कोई भी सिद्धाला
विधि के वैधानिक प्रायधान को अकृत बनाने के लिए लागू नहीं हो सकता है। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष की
परिक्षा के परिणाम को उसे उपान्तिरत करके भीवित किया गया की व्यानिक विधि के अनुसार अध्यानिक अस्ति करके भावता विधि के स्वान क्षाय का अस्व व्याप सीम प्रकाश स्वानक क्षाय व्याप वस्तुनत्यारित इति के परिवानक विधि के अनुसार अध्यानिक प्रतान विधि के अनुसार अध्यानिक परिकार करके भीवित किया गया। उसकुत्यारित इति के अस्त अस्त वसाम सीम प्रकाश स्वानक प्रयानिक अस्त (2001) 3 मु० पी० एल० वी० है सी० 1964 (उस्त०)।

14. बी० एड० पाक्यकम में प्रवेश—शीक्षिक संस्था को मान्यता का प्रदान किया जाना—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनेयम, 1993—धारा 14, 15, 18, 20 तथा 32—30 घ० राज्य विश्वविद्यालय अधिनेयम, 1973—धारा 37 (2)—कई कतिषय बार में किसी लेक्स ने विश्वविद्यालय अधिनेयम, 1973—धारा 37 (2)—कई कतिषय बार में किसी लेक्स ने विश्वविद्यालय अधिनेयम, 1973—धारा 37 (2)—कई कतिषय बार में प्रवेश कित्तव की तथी उस संस्था में प्रवेश कित्तव तथा की किया जा सकता है नय राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् इस अनुमठि प्रदान की गयी है, मात्र इसिलए कि राज्य सरकार ने अनापित नारी की थी और आदेश को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (2) के अधीन पारित किया गया था, वसे कमजेर बनाये को और और नारी ही दो जा सकती है। चूंकि सन्न 1996-97 तथा 97-98 के लिए आवेदनों को स्थय पर समावेदित नहीं किया गया था, इसिलए शेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन की नामंजूरी तथा अपीत की खादीजी समुचित नहीं थी और ये आदेश अनिम हो गये थे। चूंकि याचीगण ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्था से बी० एड० की टपाबि प्राप्त की है, इसिलए न्यायालय अधिनियम के प्राथमाने के तथा शिक्षा के मानकों के महत्त्व की कम नहीं कर सकता है। दि याविका खारित कर दौ राणी। राजीय कुमार बनाम उ० ४० राज्य एवं एकं अन्य (2007) 3 यू० पो० एल० वी० ई० सी० 2855 (इता०)

15. वीं एडं यार्पकाम में इवोश — उ० इ० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालय में गिक्का में उपाधि हेतु लीक्षा के पाठ्ककामों में स्वेश का विनियम गार्कस, 1987 — अध्याय 11, विनियम 7 (क) यूवं (2) — नहीं संस्था को बीं एडं पाठ्नकाम में रिक्का प्रदाल करने के लिए स्वापित किया गया था, जो व्यावकाशिक पाठ्यकाम है, तो इस बात का विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यावधी की सावसाविक पाठ्यकाम में प्रवेश के लिए मेरिट सदैव पहत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। किसी विधायों को मेरिट का अवभारण या तो अहंकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों हुए। या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ज्यावसाविक संस्था में प्रवेश हेतु अवधारित विधाया सकता है लेकिन कलिनाई ठक्त समय उत्पन्न होती है जा कृतियाल करित होती के अधार पर में विधायों के स्वावधी परीक्षा के अधार पर में विधायों के स्वावधी परीक्षा के अधार पर में वा का पूर्णियों के विद्याविद्यालय हारंग निजी संस्थाओं को प्रवेश हेतु प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर में वा का प्राप्त की विद्याविद्यालय हारंग निजी संस्थाओं को प्रवेश हैतु प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर में वा का विद्याविद्यालय होने ने के लिए लेकिक एकी जी है तो इसके परिधानस्वकार स्थान रिवर हो जाते

with huge expenditure in creating infrastructure, appointing staff and teachers, etc. If the seats are left vacant because the students do not take admission in the institute on the basis of merit list by the University, then the institution would suffer huge losses.

It is clear from the Government orders dated 14-2-1999 that these non-aided private colleges are required to fill the seats from the merit list prepared on the basis of combined entrance test, sent by the University. However, if the seats remained unfilled then the colleges are required to intimate the vacancies and ask for a second list. If the other list is furnished by the University within a week, then the students would be admitted on the basis of the list sent by the University otherwise the vacant seats would be filled by the private colleges on their own.

In this case, order dated 14-6-2002 passed by the respondents was quashed. The respondents are directed to treat the admission of students made by the petitioner in B.Ed. Course in the Session 2001-02 to be regular admission and declare the result of the students within a period of one month from the date a certified copy of this order is produced before respondent No. 2—Aryan Institute of Management and Computer Studies, Agra v. Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University (Popularly Known as Agra University), Agra and another, (2004) 2 U.P.L.B.E.C. 1603 (Alld.).

- 16. Admission for M.Sc. Environment Management Course.—Where in a dispute regarding the admission in the course of M.Sc. Environment Management, eligibility was only B.Sc., the appellant cannot be denied the admission on the ground that the candidate secured the B.Sc. degree undergoing two years course. Appellant promptly filed a petition, in such a case, it was held by the Supreme Court that the High Court should have allowed it. Direction was issued to admit the appellant in the next session. Sadanand Mishra v. Forest Research Institute, (2002) 1 U.P.L.B.E.C. 922 (S.C.).
- 17. Admission for MFA two years course—Where in a certain case, in a dispute of admission in two-years course of M.F.A. of Aligarh Muslim University, the petitioner was asked to report before Admission Committee in Chairman's Office on specified date and time, but she reported one day late owing to some reasons. Thus, she was refused admission. In such a condition, the High Court, in exercise of his writ jurisdiction, cannot inquire about the sufficiency of reasons for the delay in reporting before Admission. Kavita Yadav v. Aligah Muslim University, Aligah and others, (2005) 1 U.P.L.B.E.C. 988 (Alld.).
- 18. Availability of alternative remedy—Petition dismissed.—Where in a certain case, the petition was filed against such an order against which there was already an alternative remedy, in such a case, the petition may be dismissed even though the writ petition had been admitted and there was exchange of affidavits between the parties. In the instant petition, under Section 68, there exists an alternative remedy against the impugned order. Hence, the petition was dismissed on the ground of availability of alternative remedy. There is abolute rule or law which debars the High Court from not dismissing writ petition on ground of alternative remedy. Manuendra Mishra (Dr.) v. Gorakhpur University, Grakhpur and others, (2000) 1 U.F.L.B.C. 702 (Albla).
- 29. Challenge to Constitutionality.—Where the petitioner is an Association of the teachers of the Alânabad University. Its each member is engaged in the job to educate the students community admitted to the various disciplines being conducted by the University. Certainly, they are involved in the academic affairs which is a primary function of the University. This academic activity is organised, regulated or promoted under the leadership of the Vice-Chancellor. Therefore, it cannot be gainfully said that the petitioners organisation of lecturers are not in any way interested or concerned with the

हैं ऐसी दशा में यह प्रक्रियाद नहीं किया या सकता है कि निकी व्यावसायिक संस्थाएँ डांचागत आधार, नियुद्धित स्टाफ और अध्यापकों आदि में भारी व्याय के साथ स्थापित की गयी हैं यदि स्थान इस प्रकार रिक्त छोड़ दिये जायें तो संस्था को भारी हानि ठठानी पहेगी।

दिगांक 14-2-1999 के शास्तादेश से वह स्पष्ट हो जाता है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वै विद्वविद्यालय द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रवेह परीक्षा के आधार पर तैयार को गयो मेरिट सूची से हो स्थानों को ही भरें तथापि, पाँद स्थान नहीं भरें जाते हैं तो महाविद्यालयों से यह अमेक्षा को जाती है कि ये वद पितवारों के पाँद संयुक्ति के और द्वितीय सुची मांगे यदि विद्यविद्यालय द्वारा एक ज्यातह के भीतर अन्य सूची प्रदान को जाती है तो विद्याणियों को विद्यविद्यालय द्वारा प्रेषित सूची प्रदान को जाती है तो विद्याणियों को विद्यविद्यालय द्वारा प्रेषित सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा अन्यवा रिक्त स्थानों को निजी महाविद्यालयों द्वारा स्वयंसेव हो भर लिया जायेगा।

इस बाद में प्रस्पुतरहातागण हारा पारित दिनांक 14-6-2002 के आदेश को अभिखण्डित कर दिया गामा अस्तुतरहातागण को पह निर्देशित किया गया कि थे सब 2002-02 में बी॰ एड॰ पाद्यक्रम में बार्च हारा किये गये विद्यार्थियों के प्रचेश को नियमित मानें तथा उन तिव्यार्थियों के सर्पणाम को प्रसुतरहाता सं० 2 के समक्ष इस आदेश की प्रचाणित प्रति के पेश किये बाने की तारीख से एक माह के भीतर मीचित करें। आर्थन इंस्टीट्सूट आर्थ्य में अप्तर्थ एक कम्प्यूटर स्टडीब, आररा बनाम उपकुत्तपति, डा॰ थी॰ आर॰ अप्योडकर विश्वयिद्यालय (लोकप्रिय कर में अप्तरर विश्वयिद्यालय), आररा तथा एक अन्य, (2004)2 पु० थी० एक की इन ही॰ 1603 (हला०)।

16 युष्य एस० सी० पर्यावरण प्रथम्बन पाद्यक्कम में प्रवेश— जहाँ एम० एस० सी० पर्यावरण प्रधम्भन पाद्यक्कम में प्रवेश से सम्बन्धित वाद में, पात्रताः केवल बी० एस० सी० हो वी तो ऐसी दशा में अपीलाधीं को प्रयेश से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि अम्बर्धों में दो वर्षीय पाद्यक्कम को करते हुए बी० एस० सी० को उत्पाधि प्राप्त की थी अपोलाधी में तरकाल वाधिका दाखित की। तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायलय द्वारा यह अधिनियरित किया गया कि उच्च न्यायलय को याधिका अनुजात करनी चाहिए थी। अपीलाधीं को अगाले सत्त्रों में प्रवेश दिये जाने का विदेश किया गया। स्टानन्द मिश्रा वनाम फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, (2002) 1 यू० पी० एस० बी० ई० सी० 922 (एस० सी०)।

17. भारत का संविधाण, 1950—अनुष्ठेद 226—एस० एक० ए० तो वर्षीय पार्यक्रम में प्रवेश — जड़ी कतियय वाद में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्धितों के दो बर्बीय एम० एक० ए० के पार्ट्यक्रम में प्रवेश के विवाद में, पायों से कहा गया था कि वह विनिर्देश तारित एक समय पर बेयरमैन के कार्यालय में प्रवेश स्ति विवाद माम पर पर्याद हो तो ऐसी दशा में उसे प्रवेश से विवाद समस पर्याद हो तो ऐसी दशा में उसे प्रवेश से विवाद कर दिया गया, ऐसी दशा में उच्च न्यावालय हिंद क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होने में वित्तव के कारणों की पर्याप्तत को जांच नहीं कर सकता है। कविता यादव बनाम अलीगढ़ मुस्तिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं अन्य, (2005) 1 यून पी० एस० बी० ई० सी० 988 (इसा०)

18. वैकारियक उपचार की उसन्वासा—व्यक्षिका व्यक्तिय— वहाँ कविषय बाद में ऐसे आदेश के विरुद्ध घाषिका राखिल को गयी थी जिसके विरुद्ध पहले से वैकारियक दरचार उपलब्ध था तो ऐसी दशा में प्राविका को खारिय किया जा सकता है भरते ही रियायिका को ग्रहण किया जा चुका हो तथा पक्षकारों के नाथर प्रथम पर्शों का विश्वमय दुआ हो। प्रसुद वाधिका में बारा 68 के अधीन आदेशित आदेश के विरुद्ध वैकारियक उपचार उपलब्ध था। अतः वैकारियक उपचार को उपचार पराविका ख्यारिज कर दो गयी ऐसा कोई पूर्ण नियम अथवा विश्व का सिद्धान्त नहीं है जो उच्च न्यायास्य को वैकारियक उपचार के आधार पर पाषिका ख्यारिज कर दो गयी ऐसा कोई पूर्ण नियम अथवा विश्व का सिद्धान्त नहीं है जो उच्च न्यायास्य को वैकारियक उपचार के आधार पर रिट याचिका ख्यारिज करने से विवर्णित करता हो। (उटिं) मानवेज शिक्ष जन्म गोरखपुर विश्वविद्यालक, गोरखपुर प्रथ अन्य, (2000) 1 यु० पी० एत० ची० ई० सी० 702 (इला०)।

19. सार्वधारिक को चुनीती अनुष्केद 226, अधिरिवाम की धारा 12 (2) (म) अहाँ याची इलाहाबाद किश्विवधालय के अध्यापकों का एसोसिएशन है। उसका प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वास्त्री विभिन्न साखाओं में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी समुदाय को विश्वित करने के कार्य में लगा हुआ है। निरिश्तत कर से से शैधिक कार्यों में लगे हुए हैं जो विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। यह शिक्षक कार्यों में लगे हुए हैं जो विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। यह शिक्षक कार्यों में स्वित्त कर से प्रतिक कार्यकलाय कुछारित के नेतृत्व में गठित, विश्वविद्यार किया बाता है और उसे प्रीन्नत किया वाता है। इसिएए लाभग्रद डंग से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रवक्ताओं का याचीगण का संगठन किसी भी प्रकार से उपकुलपति के बचन में डितबद्ध नहीं है अवना उससे सम्बन्धित नहीं है। अतः याचीगण को

selection of the Vice-Chancellor. Therefore, the petitioners have a locus to maintain the petition. Allahabed University Teachers' Association, Allahabed v. Chancellor, U.P. State Universities, Lucknow and another, (2000) 1 U.P.L.B.E.C. 350 (Alld.).

- 20. Chancellor has powers to decide dispute.—The Chancellor has got all the powers to dicide the disputes and the petitioner did not exhaust the remedy provided in the University Act and approached this Court. The case does not present special features warranting any interference in this case making it as an exception to the general rule that a party must exhaust the statutory remedy before approaching this Court. Dr. Subhash Chandra Agreval v. Vice-Chancellor, Chantrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur and another, (2003) 4 U.P.L.B.C. 3550 (Alld.).
- 21. Writ filed by Muslims—AMU not a University of Minorities.—A writ was filed by Muslims by which Aligarh Muslim University was found to be not a University of minorities. A plea was taken that in the writ, the petitioner was not party. Therefore, the decision of that writ petition was not affected. Aligarh Muslim University did not file any impleadment application in that case, nor did it challenge that decision by filing review petition. That decision is binding on Aligarh Muslim University. Dr. Naresh Agerusel v. Union of India. (2005) 3 U.P.L.B.E.C. 2286 (Alid.).
- 22. Recognition to petitioner College.—In a certain case, where the petitioner-college waru given recognition by the National Council of Teachers Education (NCTE) to run B.Ed. course of one year under Section 14 (1) of the NCTE Act, 1993 for Section 2003-04, the Chancellor on that basis directed affiliation of those colleges with respondent-University. But, soon, on the complaint of "A", this affiliation was taken back at the end of the said session. A public interest litigation was filed by "A" in the High Court in which the High Court directed that the matter of complaint be considered by an appropriate authority. In compliance of that direction, a three-member committee was constituted by the Registrar of the University. This committee presented its report to the Registrar and on the basis of the report, the order to withdraw the affiliation was passed by the Executive Council. The High Court found that the order to withdraw the affiliation of the petitionercollege was passed without following the relevant procedure contained in Section 37 (2), 37 (7) and 37 (8) of the U.P. State Universities Act, 1973 and no reasons were assigned therefor. The Fligh Court quashed the order, and remanded the matter to the appropriate authority.-Shri Radha Govind Mahavidyalaya Heerapur (Gopi), Aligarh, U.P. and another v. State of U.P. and others. (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 9.
- Associated Colleges.—<sup>1</sup>[(1) This section shall apply to the University Lucknow].
  - (2) Associated colleges shall be such as may be named by the Statutes.
- (3) It shall be lawful for an associated college to make arrangements with any other associated college or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.
- (4) The conditions of recognition of an associated college shall be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council, but no associated college shall except with the previous approval of the <sup>2</sup>[State Government], be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

Subs. by U.P. Act No. 28 of 2006, published on 24th October, 2006 in U.P. Gazette, Extraordinary Part I, Section (a).

Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007), published on 2 June, 2007 in U.P. Gazette, Exra-ordinary Part I. Section (a).

्रांतका लागे की वैध प्रास्थिति प्राप्त है। इलाहाबार युनिवर्सिटी टीनर्स एसोसिएशन, इलाहाबार बनाम जुलायति, उ० प्र० प्राप्य विश्वविद्यालय, लखनक एवं एक अन्य, (2000) 1 यू० पी० एस० बी० ई० सी० 350 (इला०)।

- 20. कुलपति को विवाद का निपटारा करने की शिक्तियाँ प्राप्त कुलपति को अधितियम, 1973 के अधित विवादक की विनिद्धियत करने की सभी शीक्तियाँ प्राप्त हैं तथा यांची ने अधिनियम के अधीन उपयोद की समाय किये विवाद सर्वादात्त्वर से उपयान किया है। वाद ऐसी कोई विशेष वां हो निप्तिय के उपयोद कार्यों हो हो हो है। विशेष वां की प्रस्तुत नहीं करता है जिनके कारण इस जाद में सामान्य नियम के प्रति उसे अपन्नाद बनाते हुए किसी उसे की आवश्यकता हो कि पक्षकात को इस न्यायास्त्र से नियंदन करने के पूर्व वैधानिक उपयाद को नामान करण होगा। (अर्थ) सुश्राय वन्त्र अग्रयस्त बनान उपकुत्तपति क्षायि साह वी महाराज जिल्लामार्थ, कानपुर एवं एक अन्य, (2003) 4 यूप पी एसल बोव ई सीट 3550 (इसार)।
- 21. मुस्लिमों द्वारा याबिका शाखिल—ए० एम० यू० अल्यसंख्यकों का विश्वविद्यालय महीं— पुस्लिम हुता दिट याबिका दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा अलोगव मुस्लिम युनिवर्सिटों का अल्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यसंख्यकों का अत्यस्य प्रशासित नहीं हुआ था। अलोगव मुस्लिम युनिवर्सिटों ने उस वाद में न तो अभियोजन आवेदन दाखिल किया न ही पुनिवर्सिकम याबिका दाखिल करके उस विनिष्टिय को चुनीवरी देश पर आवद्धकर है। (ठाँ०) नरेश अग्रवाल बनाम धनन संय. (२००५) 3 यू० यो० एस० बीठ इं०-सी० २२४६ (इला०)।
- 22. याची कालेकों को यान्यता— जहां कितियय वाद में याची कालेकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पिरास् (एन० सी० टी० ई०) द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए एन० सी० टी० ई० अधिनियम, 1993 की धारा 14. 13 के अधीन एक वर्षीय बी० एड० पाद्यक्रम को चलाने के लिए मान्यता प्रदान की गयी थी, कुलपित ने उनके आधार पर बावी कालेकों की प्रपुत्तरदाता विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता का निर्देश किया लिकिन "का" के परिवार पर उसके श्रीक्र परचात, यह सम्बद्धता उक्त तक समय के साथ सम्बद्धता का निर्देश किया लिकिन "का" के परिवार पर उसके श्रीक्र परचात, यह सम्बद्धता उक्त समय के समायल इति के परचात वायस ले को गयो। उच्च न्यायालय में "क" द्वारा जनिहत याचिका दाखिल की गयी जिसमें उच्च न्यायालय ने यह निर्देश के अनुपालन विश्वविद्यालय के रिकट्स है याया एक सायलि पर किया समुचित प्राधिकारी द्वारा विवार किया ना वाच किया का निर्देश के अनुपालन विश्वविद्यालय के रिकट्स हारा परिवार के आपना पर कार्यपरिवर्द इस सम्बद्धता की वायस लेने का आदेश साथित किया गया। इस न्यायालय ने यह प्रायत कि याची कार्य कार्य साथ हिस सम्बद्धता की वायस लेने का आदेश साथित किया गया। उच्च न्यायालय ने पर प्रायत कि याची कार्य का सम्बद्धता के वायस लिए वाने कार्य है परिवर्ध प्राप्त का अपने रिपार प्राप्त का साथ की साथ कार्य कार्य कार्य का साथ की सम्बद्धता के वायस लिए वाने कार्य यो । उच्च वायालय ने स्वर्ध के अभिव्यक्षित्त कर रिया और ज्यास मार्थिक प्राधिकारी के समक्ष प्रतिविधित किया—को राख्य गोविन्य महाविद्यालय, होरापुर (गोपी), अलोगब, उठ प्रच एवं अन्य वनाम उठ प्रच राख्य अस्त अस्त वाय वी एवं वी उच्च वाय के उत्त विद्यालय है है सी० १।
  - 38. सहयुक्त महाविद्यालय—<sup>1</sup>["(1) यह धारा लखनक विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी।"
  - (2) सहयुक्त महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बताया जाये।
- (3) सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के साथ या विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन कार्य में सहयोग के लिए प्रवन्ध करें।
- (4) सहयुक्त महाविद्यालय को मान्यता को शतों को परिनियमों द्वारा विहित अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित किया आयेगा, लेकिन कोई भी सहयुक्त महाविद्यालय, 2[राज्य सरकार] के पूर्वानुमोदन के लिवाय, स्नातकोचर रुपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया आयेगा:

दिर्नाक 24 अबसूबर, 2006 के उ० प्र० गजर, असाधारण चाप 1, अनुमाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 द्वारा प्रतिस्थापित।

दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० फक्ट, असाधारण, याग 1, अनुधान (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रधानी) ।

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the <sup>1</sup>[State Government], be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

- (5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.
- (6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.
- (7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the <sup>2</sup>[State Government], be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.
- <sup>3</sup>((8) Notwithstanding anything in this section or in Section 5, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which Section 37 applies.]
- 39. Disqualification for membership of Management.—A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college:

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any ununeration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a proctor or tutor or for any duties, of a similar nature in relation to the college.

Explanation.—The term 'relative' shall have the meaning assigned to it in the Explanation to Section 20.

Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007), published on 2 June, 2006 in U.P. Gazeite, Extra-ordinary Part 1. Section (a).

<sup>2.</sup> Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007)

<sup>3.</sup> Subs. by U.P. Act No. 19 of 1987.

परन् यह कि यदि सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने की मान्यता नामंत्रुर कर दी जाती है, तो वह महाविद्यालय | राज्य सरकार | के अनुमोदन से धारा 37 में, धारा 5 में किसी भी बात के होते हुए, मिर्देष्ट विक्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी और तरप्रश्नात् उस महाविद्यालय का सहयुक्त महाविद्यालय होना बन्द हो आधेग।

- (5) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति उस महाविद्यालय के कार्यकलामों का प्रबन्ध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्त्रतन्त्र झोगा एवं उसके अनुरक्षण तथा रख-रखाय के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मकारिकृत्य पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त सहाविकालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनिधिक के अन्तरात पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।
- (7) सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता को <sup>2</sup>[राज्य सरकार] की पूर्व स्वोकृति से कार्यपरिषद् द्वारा वापस लिया जा सकेगा वसते उसका प्रवच्य सम्प्रित द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि उसका उसकी मान्यता की हातों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा कार्यपरिषद् द्वारा बताये गये अपने कार्य में के पालन में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी भी होय को दूर करने में अभी भी व्यक्तिस कारित कर रहा है।
- <sup>3</sup>[(8) इस धारा में अथवा थारा 5 में कही गयी किसी भी बात के होते हुए, किसी भी विश्वविद्यालय के उस क्षेत्र में अवस्थित किसी भी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए जिसके लिए यह घारा लागू होती है. ऐसी शर्तों से अध्यर्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उस निर्मित जारी किया जा सकेगा, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जिसके लिए धारा 37 लागू होती है, सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किये जा संकेंगे।
- 39. प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अन्हिंता कोई व्यक्ति सन्बद्ध अथवा सहयुक्त नहाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा वा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्णित रूप से पोषित प्रहाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति के सरस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए अनिहिंत होगा यदि वह या उसका रिस्तेदार उस महाविद्यालय कि सी आर्रिओमक को अध्या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिओमक को अध्या उस महाविद्यालय को माल के प्रदाय के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी पी संविद्या को स्थावकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयो कोई भी बात उस रूप में अध्यायक द्वारा किसी भी पारित्रमिक के स्थीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविधालय द्वारा संचालित परीक्षा के समबन्ध में संपादित किसी भी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविधालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथथा बार्डेन के रूप में या प्रावटर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविधालय के सम्बन्ध में किसी भी मारित्रमिक को स्थीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण —पद "रिस्तेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 20 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

दिनांक 2 जून, 2007 के ४० प्र० गकट. असाधारण, धाग 1, अनुधाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के ४० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रकार्यों)

<sup>2. 2007</sup> के उ० प्र० अधिनियम संक्रमंक 12 हारा प्रतिन्ध्यपित (2-6-2007 से प्रमाणी)।

 <sup>1987</sup> के ४० प्र• अधिनियम संख्या २९ द्वारा प्रतिस्थापित।

- 40. Inspection, etc., of Affiliated and Associated Colleges.—(1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by study person or persons as it may direct, of any affiliated or associated college, including buildings, laboratories and equipments thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.
- (2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the same and a representative appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.
- (3) The person or persons appointed to inspect or inquire under subsection (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of Sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 and any proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.
- (4) The State Government may communicate to the Management, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such directions.
- (5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about any communication made by it to the Management under sub-section (4).
- (6) The State Government may, at any time, call for any information from the Management or Principal of an affiliated or associated college in connection with such inspection or inquiry.
- Constituent colleges.—(1) Constituent colleges shall be such as may be named by the Statutes.
- (2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes.
- 42. Autonomous college.—(1) The University may grant in the manner prescribed, to an affiliated or associated college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instruction in such college, the course of study prescribed by the University, and holding examination in the courses so varied.
- (2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examination conducted by such college shall be determined in each case by the University.

Now Cr.P.C., 1973 (2 of 1974).

- 40. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि—राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय शिक्तमें, प्रयोगशालाएँ तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संवालित परोक्षाओं, अथवा किये गये शिक्षण एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बन्ध में किसी भी मामले के सम्बन्ध में आंच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अक्षीन निरोक्षण या जांच कराने का निर्णय खेती है, तो वह उसके प्रबन्ध समिति को और प्रबन्ध समिति हारा नियुक्त किये गये प्रतिनिध को सून्तित करेगी और जहाँ प्रवन्ध समिति किसो प्रतिनिध को श्रिपुंक्त करने में विफल होता है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निराक्षण अथवा जाँच के समय उपस्थित हो सेक्ना और उसे प्रबन्ध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी विश्व व्यवसायी उस निरीक्षण या जाँच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अधिवन्द या कार्य नहीं करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निर्दाक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों को उपस्थित कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन चाद के विषय में विचार करते तान्य सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 को थारा 480 और 482 को अध्येव्याप्ति में सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अध्या उनके समक्ष किसी भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 को अर्थव्याप्ति में न्यायिक कार्यवाही का कार्यवाही के कार्यवाही का कार्यवाही के कार्यवाही
- (4) राज्य सरकार प्रबन्ध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम को संसूचित कर सकेगी और यह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबन्ध समिति उन निर्देशों का अविलय्स पालन करेगा।
- (5) राज्य सरकार उपकुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबन्ध समिति को उसके द्वारा की गयी किसी भी संसचना के बारे में सचित करेगा।
- (6) राज्य सरकार किसी भी समय उस निरोक्षण या जांच के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से किसी भी सूचना को मांग सकेगी।
- 41. संघटक महाविद्यालय—(1) संघटक महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा यताया जा सकेगा।
- (2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय को आवंटित लिपिक यर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रम प्राप्त होगा। वह ऐसी अन्य व्यक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
- 42. स्वायनशासी यहाविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध अथवा सहयुक्त भहाविद्यालय को जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाट्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाट्यक्रमों में परीक्षा को आयोजित कराने के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगा।
- (2) वह सीमा, जहाँ तक उस महाविद्यालय द्वारा पात्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और वह रीति जिसमें परीक्षा को आयोजित किया जाये, का अवधारण प्रत्येक वाद में विश्वविद्यालय हारा किया जा सकेगा।

রবে, হ০ ম০ রি০ 1973 (1974 का 2)।

- (3) Such a college shall be declared in the manner prescribed as an autonomous college.
- 43. Working Men's Colleges.—The University may, under such conditions as may be prescribed, recognize, an affiliated or associated college as a 'Working Men's College' for the purpose of providing courses for degrees to persons, otherwise eligible for admission to such courses, who may be, unable to be enrolled as whole-time students by reasons of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in any other form of service.
- (2) The courses for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half time the duration prescribed for such courses for other students.
  - (3) Each such course shall be organized separately.
- 44. Institutes.—The University may establish one or more Institutes to organize and conduct teaching and research in any subject.

# CHAPTER VIII ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

# 45. Admission of Students.—(1) No student shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless—

- (a) he has passed-
  - (i) the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of any University or Board incorporated by any law for the time being in force; or
  - (ii) any examination, or any degree conferred by any other University, being an examination or degree recognized by the University as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and
  - (b) he possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Ordinances:

Provided that the University may prescribe by Ordinances any lower qualifications for admission to a degree in Fine Arts.

- (2) The conditions under which students may be admitted to the diploma courses of the University shall be prescribed by the Ordinances.
- (3) The University shall have the power to recognize (for the purposes of admission to a course of study for a degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University of, as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination conducted by any other authority.
- (4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University or an Institute or a constituent college or an affiliated or associated college in accordance with the provisions of the Ordinances.
- 46. Bar of charging any donation, etc., for admission to a college.— $N \circ$  person connected with the management of an affiliated or associated college and no Principal or other teacher or other employee thereof shall directly or

- (3) ऐते महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित किया
- 43. अपजीवी महाविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय ऐसी शतों के अभीन जिन्हें विदित किया जाये, किसी संग्वद या भहयुक्त गहाविद्यालय को, उन व्यक्तियों को उपाधियों के पाद्यक्तमों को प्रदान करने के प्रगतनार्थ ओ अन्यशा ऐसे पाद्यक्तमों में प्रदेश के पात्र हैं, और जो व्यवसाय व्यापाद, कृषि या उद्योग में लगे होने या सेवा के अन्य किसी भी रूप में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थियों के रूप में नागंकित होने में असार्य होने मकते हैं, मान्यता प्रदान कर सकेगा।
- (2) उन विद्यार्थियों के पात्यक्रम ऐसी अविध तक विस्तारित होगा जो अन्य विद्यार्थियों के लिए उन पाउपक्रमों के लिए निर्धारित अविध के डेंडु गुना से कम नहीं होगी।
  - (3) ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम को पृथक् रूप से अवयोजित किया जायेगा।
- 44. संस्थाएँ विश्वविद्यालय किसी भी विषय में अध्यापन और अनुसंघान को आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या अधिक संस्थाओं को स्थापित कर सकेगा।

## ःअध्याय 8 प्रवेश और परीक्षाएँ

- 45. विद्यार्थियों का प्रवेश—(1) कोई भी विद्यार्थी उपाधि के अध्ययन के पात्यक्रम के लिए प्रवेश डेत पात्र तथ तक नहीं होगा जब तक कि, उसने—
  - (क) निम्म को उत्तीर्ण न किया डो-
    - ত০ प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट को अथवा तल्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा समाविष्ट किसी भी विश्वविद्यालय या परिषद् की परीक्षा; अथवा
    - (ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी परीक्षा या उपाधि को उस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा या उपाधि ऐसी हैं जो इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के समक्क हैं।
  - (ख) उसके पास ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, है जिसे अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा ललित कलाओं में उपायि के लिए प्रवेश हेतु किसी कम आर्ततओं को विक्रित कर सकेगा।

- (2) वो शर्ते, जिनके अंधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पात्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा, अध्यादेशों द्वारा विद्वित की जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि के अध्ययन के पात्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत किसी भी उपाधि को अपनी निजी उपाधि के समकक्ष मानकर अधवा, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की इप्टरमिडिएट परीक्षा के समकक्ष मानकर मान्यता प्रदान करने को शक्ति प्राप्त होगी।
- (4) कोई भी विद्यार्थी, जिसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक है, विश्वविद्यालय या संस्था या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अपसारित किया जा सकेगा।
- 46. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी दान, आदि को लेने पर प्रतिबन्ध—सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति और उसके कोई भी प्राचार्य या अन्य अध्यापक अथ्या अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट रहों पर शुल्क के सिवाय, किसी भी

indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Ordinances, from or on behalf of any pupil <sup>1</sup>[as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college].

- <sup>2</sup>[46-A. Contribution and donations to Colleges.—Where a contribution or donation, either in cash or in kind is taken or received by any affiliated or associated college maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilised only for the purpose for which it was given to it and in the case contribution or donation shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government).
- 47. Halls, hostels and delegacy of the University.—(1) This section shall apply to the University of Lucknow, <sup>3</sup>[\* \* \*], Gorakhpur and such other University the State Government may by notification specify.
  - (2) The halls and hostels of the University shall be-
    - (a) those maintained by the University and named in the Statutes;
    - (b) those recognized by the Executive Council on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances.
- (3) The warden and other staff of the halls and hostels shall be appointed in the manner provided by the Ordinances.
- (4) The Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of a hall or hostel which is not maintained in accordance with the conditions referred to in clause (b) of sub-section (2):

Provided that no such action shall be taken without giving to the management of such hall or hostel an opportunity of making a representative against the proposed action.

- (5) There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution, power and duties of the Delegacy shall be presribed by the Statutes.
- Examinations.—Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Examination Committee shall direct the arrangements for the conduct of examinations.

#### COMMENT

Fresh examinations.—In a certain case, where a writ petition was filed for fresh examinations of those students who had been left out in the main examination of the year 2008-09 within a month from the date of production of certified copy of the order. It was held by the Court that the University was under no obligation to hold re-examination for the students represented through the respondent. The appeal was allowed.—
Sampirraniand Sanskrit University, Varanasi and another v. Shanti Pandey and another, (2010) 3 U.P.L.B.E.C. 2424.

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.c.f. 14-7-2007).

िज्ङ्रप्यों से या उसकी और से <sup>1</sup>[उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अवधा उस प्रवेश के परचान् इसे इसमें बने रहने की शर्त के रूप में], या तो नगद या वस्तु के रूप में कोई भी योगदान, दान, फीसों या इस्पर किसी भी प्रकार के संदाय को नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा अथवा न संदाय प्राप्त करायेगा या न स्वारोगा

<sup>2</sup>[46-क. महाविद्यालयों के लिए योगदान एवं दान — नहीं राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी इन अपवर्ती रूप से पीवित किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा नगद या वस्तु के रूप में नोई सन्दान अथवा दान को लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो नहीं इस प्रकार प्राप्त किए गए अप दान अध्या दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजनायों ही किया जाएगा जिसके लिए उसे दिया गया था और राज्य मन्त्राल द्वारा अपवर्ती रूप से पीवित महाविद्यालय की दशा में कोई भी नगद योगदान या दान उस संस्था के निजो लेवर खाते में पनी किया जायेगा जिसे राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार स्वालित किया जायेगा।

- 47. विश्वविद्यालय के छात्र निवास, छात्रावास और डेलीगेसी—(1) यह धारा लखनक,
  ं " "] गोरखपुर और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के लिए लागू होगो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के
  सम्बन्ध से विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
  - (2) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास होंगे---
    - क) जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और परिनियमों में बताया गया हो:
    - (ख) जिन्हें कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी सामान्य अथवा विशेष कर्ती पर मान्यता प्रदान की गयी हो जो अध्यादेशों द्वारा प्रदान की वा सकेगी।
- (3) छात्र निवासों और छात्रवासों के बार्डेन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वाय उपबन्धित रीति से नेयुक्त किये जारेंगे।
- (4) कार्यपरिषद् को किसी छात्र निवास अथवा छात्रावास की मान्यता को निलिम्बत करने अथवा उसे ज्ञारस लेने की शक्ति प्राप्त होगी जिसे उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट शतों के अनुसार पोषित न किया गया हो :

परन्तु यह कि ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अन्यावेदन करने का उस छात्र निवास अभवा शात्रावास के प्रबन्ध समिति को अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जायेगी।

(5) किसी भी संघटक महाविद्याल या छात्र निवास की देख-रेख में या उसके तहत निवास न करने वले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बन्ध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए ढेलीगेसी होगी। उस डेलीगेसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा बिहित किये अलेंगे।

48. परीक्षाएँ—इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, परीक्षा समिति परीक्षाओं के नंचालन के लिए प्रबन्धों का निदेश कर सकेगी।

## टिप्पणी

मये सिरे से परीक्षाएँ—काविषय बाद में उन विद्यार्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा हेतु दि याचिका करियल की गयी थी जिन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक माइ के भीतर ज्ञं 2009-09 की मुख्य परीक्षा में छोड़ दिया गया था। न्यायास्य द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नेव्यविद्यालय प्रस्तुतरदाता के माध्यम से प्रतिक्रियल किया गये विद्यार्थियों के लिए नथे सिरे से परीक्षाओं को ज्ञ्योजित करने के लिए क्ये सिरे से परीक्षाओं को ज्ञ्योजित करने के लिए क्ये स्थाप नहीं किया जा सकता— सम्प्रणंतन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सराजसी एषं त्व अस्त स्थाप नहीं किया जा सकता—सम्पर्णंतन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, सराजसी एषं त्व अस्त (2010) 3 भू पी० एल० बी० ई० सी० 2424।

<sup>ে</sup> १९७७ के उ० ४० अधिनयम ६ टास प्रतिस्थापित ।

<sup>2. 1977</sup> के उ० ४० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

दे हन्द "इलाहाबाद" का वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा लोफित (14-7-2007 से प्रध्नवी)।

#### CHAPTER IX

## STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

- 49. Statutes.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for—
  - (a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;
  - (b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership and other matters relating to these authorities for which it may be necessary provide;
  - (c) the powers and duties of the officers of the University;
  - 1[(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other teachers of the University and of affiliated and associated colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);
    - (e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisons relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University);
    - (f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
    - (g) the institution of degrees and diplomas;
    - (h) the conferment of honorary degrees;
    - the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;
      - (j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganisation of Faculties;
    - (k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;
    - the establishment, abolition and reorganisation of halls and hostels maintained by the University;
    - (m) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation or recognition by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn:
    - (n) the recognition of the Management of any affiliated or associated college;
  - <sup>2</sup>[(o) the number, minimum qualifications and experience, the emoluments and other conditions of service, including the age of retirement and

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed always to have been substituted.

Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

### अध्याय 9

# परिनियम, अध्यादेश और विनियम

49. परिनियम—इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, परिनियम में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा और विशेषरूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया क्रिया—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य;
- (ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तयों के भरने और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सिहत विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों के पद के चुनाव, नियुक्ति तथा कार्यकाल:
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सक्तियाँ एवं कर्तव्य:
- [(च) विश्वविद्यालय के और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचायों एवं अन्य अध्यापकों का बर्गोकरण एवं भर्ती (न्यूनतंम अर्हता एवं अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आवरण के निवमों और उनके परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्ते (अनिवार्य सेवानियृति से सम्बन्धित प्रावधानों सहित)];
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पढ़ों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती (न्यून्तम अर्हताओं तथा अनुभव सहित) उनके परिलब्धियों एवं सेवा की अन्य शर्ते (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों सिहत);
  - (च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यामकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन अधवा भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा यौजना का स्थापित किया जाना;
  - (छ) उपाधियों तथा डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;
  - (ज) मानक उपाधियों को प्रदान करनाः
  - (झ) उपाधियों तथा डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिक विशेषताओं को वापस लेगा;
  - (ञ्च) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन तथा पुनर्गठन;
  - (ट) संकायों के अध्यापन के विभागों को स्थापना करना;
  - (ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों एवं छात्रावासों की स्थापना उन्मूलन और पुनर्गठन;
  - (३) वो शर्ते जिनके अधीन महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अधवा मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकेंगे और वो शर्ते जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा;
  - (ह) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;
- 2((ण) विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के वैतिनक कर्मचारियों (अध्यापक नहीं) की सेवानिवृत्ति की आयु एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित

<sup>. 1977</sup> के उ० ९० अभिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित और उसकः सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा कायेगा।

 <sup>1977</sup> के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated or associated college, and the preparation and maintenance of record of their servicel;

- (p) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;
- (q) the qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates;
- (r) the holding of convocation, if any; and
- (s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

#### COMMENT

Minimum qualification.—Statute 50—Advocates Act, 1961—Section 7, Rule 12— Under Statute 50, the requirement of master's degree in any subject taught in the college was deleted. Whereas in Rule 12, such qualification has been prescribed. Both provisions are inconsistent. It was held that U.P. State Universities Act, 1973 being special legislation shall prevail over Advocates Act, which in a general legislation. Bar Council of India has got no power to prescribed minimum qualifications of teachers or principal. Board of Management, Dayanand College of Law, Kanpur v. State of U.P. and others, (2001): U.P.L.B.E.C. 440 (All.).

50. Statutes how made.—The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the Gazette and in the case of any existing University, for so long as the First Statutes are not so made, the Statutes as in force immediately before the commencement of this Act, insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State Government may, by notification in the Gazette provide, continue in force, and any such adaptation or modification shall not be called in question.

<sup>1</sup>[(1-A) The State Government may by notification in the Gazette amend whether by way of addition, substitution or omission, the First Statutes at any time <sup>2</sup>[up to December 31, 1990] and any such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of such commencement.]

<sup>3</sup>[(1-B) Until the First Statutes of the Purvanchal University are made under this section, the Statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

<sup>4</sup>(2) The Executive Council may, at any time <sup>5</sup>[after December 31, 1990], make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A).]

Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.

Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988.
 Ins. by U.P. Act No. 19 of 1987.

<sup>4.</sup> Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

<sup>5.</sup> Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988.

प्रावधानों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव, परिसन्धियाँ तथा सेवा की अन्य शतें]:

- (त) छात्रवृत्तियों, अधिक्वात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;
- (थ) स्नातकों की अर्हताएँ, शर्ते एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;
- (द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो को आयोजित करना; और
- अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किए जा सकेंगे।

## टिप्पणी

स्पूर्तास अर्हेताएं — उ० ४० राज्य विक्वविद्यालय अधिनियम, 1973 —धारा ४९ — परिनियम 50 — अधिवयसम अधिनियम, 1961 — धारा ७, शिवम 12 — परिनियम 50 के अधीन महाविद्यालय में पढ़ांथे आने वारते केसी भी विषय में मास्टर की उपाधि को हाते का लोघ कर दिया गया था। व्यक्ति नियम 12 में उस अर्हता को निर्धारित किया गया है। दोनी प्रावधान अक्षेत्र हैं। वह अभिनिधारित किया गया कि उठ प्रव राज्य विक्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 विशेष विध्यन होने के कारण अधिवस्ता अधिनयम, 1961 पर अभिभावो होगा, जो कि सामान्य विधान है। भारतीय विधिद्य चित्रियर, को अध्यापको अधवा प्रधानावार्य को न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करने की कोई भी शक्तित प्राप्त नहों है। वीर्ष्ट अपण येनेवयेन्ट स्यानन्य कालोव अभक सा, कानपुर बनाम उठ ४० राज्य एवं अन्य (2001) युव पीर एएक बीच ई० सीठ ४४० (दलां)।

50. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे — विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा ननया जाएगा और किसी विद्याना विश्वविद्यालय की दशा में, जब प्रथम परिनियमों को इस प्रकार नहीं बनाया जाता है, तो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व यथा प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व यथा प्रवृत्त परिनियम, जहाँ कि तत्कान, संशोधन अधवा परिवयम होग हो, जैसा आवश्यक हो या समोचीन हो, जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उपजन्तरण को चुनौती नहीं हो आएगी।

ं[(1-क) राज्य सरकार गजट में अधिसुचना द्वारा प्रथम परिनियमों को किसी भी समय <sup>2</sup>[31 दिसम्बर, 1990 तक] चाहे परिवर्धन, प्रतिस्थापन वा लोप द्वारा हो संशोधन कर सर्केंगे और ऐसे संशोधन उस प्रारम्भ होने की तारीख से अपस्चात किसी तारीख से भृतलखी हो सकेगी।]

3[(1-ख) इस धारा के अधीन पूर्वाचल विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के इस धारा के अधीन बनाये जाने तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा कि वे उन्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, उसके लिए ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रावधान कर सके।]

4[(2) कार्यपरिवद् 5[31 दिसम्बर, 1990 के परचात्] किसी भी समय, नये अषवा अतिरिक्त चरिनयमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित अथवा निर्दासत कर सकेगी।]

<sup>় 1974</sup> के ব০ प्र० अधिनियम 29 हारा अन्त:स्थापित।

<sup>2. 1988</sup> के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

 <sup>1987</sup> के ४० प्रक अधिनियम 19 द्वारी अन्तःस्थापितः।

 <sup>1974</sup> के उ० प्र० अधिनयम २१ द्वारा प्रतिस्थापित।
 1988 के उ० प्र० अधिनयम २ द्वारा प्रतिस्थापित।

- (3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.
- (4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.
- (5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the data it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

II(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, tenching or research or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commissin or the State or National Education Policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-s

<sup>2</sup>[(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes.]

51. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes to Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely—

- (a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;
- (d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, burseries, medals, and prizes;
- (e) the conditions of residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988 (w.e.f. 19-9-1997).

Ins. by U.P. Act No. 4 of 1995 (w.e.f. 17-12-1994).

- (3) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की प्रास्थित, त्रक्षित अथना गठन को प्रभावित करते हुए किसी भी परिनियम के किसी भी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राथ व्यवस करने का अवसर प्रदान न किया गया हो और इस प्रकार व्यवस की गयी कोई भी राय दिखित रूप में होगी और उसे क्लापित के सम्बर द्यवित्व किया वायेगा।
- (4) प्रत्येक नया परिनियम अथवा किसी परिनियम में परिवर्तन अथवा परिनियम के किसी संशोधन पा निरस्त को कुलपित के समक्ष दाखिल किया जायेगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उससे अपनी सहमति को प्रतिधारित कर सकेगा अथवा उसे अग्रेतर विचार किये जाने के लिए कार्यपरिषद के समक्ष विशेषित कर सकेगा।
- (5) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से, जब उस पर कुलपित द्वारा सहमति दी जाती है अथवा ऐसी परचातवर्ती तारीख से प्रभावों होगा जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकैगा ।
- 1[2[(6) पूर्वगापी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी भी चात के होते हुए राज्य सरकार अपने हारा जान, अध्यापन अववा अनुसंधान के हिन में अथवा अध्यापकों, विद्यापियां अथवा अन्य कार्मचारित्त के लाभ के लिए, लिये गये अथवा विश्वविद्यासय अनुदान आवेग के किसी सुक्षान या सिफारित या अध्यापकों का अईताओं के सम्बन्ध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा चीति के आधार पर लिए गए किसी भी विनिश्चय को पूरा करते के उद्देश्य से, कार्यपरिषद् से विनिर्देष्ट समय के भीतर नये या अविदिन्त परिनिशमों को बनाने अथवा उपशारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनिशमों को संशोधित या निरित्तत करने को अपेक्षा कर संकेगी और यदि कार्यपरिषद् उस शर्त का चालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार फुलमित को सहमति से, नये या अविदिन्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनिथमों का संशोधन अथवा निरस्तन कर संकेगी ।
- (7) कार्यपरिषद् को उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये पारिनियमों को संशोधित या निरसित करने अथवा उन पारिनियमों के असंयत नये अथवा अतिरिक्त पारिनियमों को बनाने को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी।]
- 51. अध्यादेश —(1) इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षेत्र अध्यादेशों में ऐसे किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा।
- (2) उपभारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रधाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्—
  - (क) विश्वविद्यालय में विद्याधियों के प्रवेश और उनका नामांकन एवं इस रूप में बने रहना;
  - (ख) सभी उपाधियों, किप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाउयक्रम को निर्दिष्ट किया जानाः
  - (ग) को शर्ते जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिस्लोम्स में प्रवेश किया आयेगा और वै उन उपाधियों तथा डिस्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;
  - (খ) अञ्जयतियों, अधिकाञ्चित्तयों, विद्यावृत्तियों विशेष काञ्चवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों कै प्रदान किये जाने को शर्तै;
  - (ङ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शतें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रवन्धन;

 <sup>1995</sup> के ठ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा अन्तःस्थापित (17-12-1994 से प्रभावी) ।

<sup>2. 1988</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्मापित (19-9-1997 से प्रभाकी)।

- (f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University;
- (g) the maintenance of discipline among the students of the University;
- (h) all matters relating to correspondence courses and private candidates;
- 1[(i) the formation of parent-teachers association];
  - (j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or associated college for any purpose;
  - (k) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instructions in halls and hostels;
  - the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators:
  - (m) the conduct of examinations:
  - (n) the remuneration and allowances including travelling any daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;
  - (o) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

#### **SYNOPSIS**

 Admission—M.Com. second year— U.P. State University Act, 1973— Section 51 and para 26 of the Ordinance framed thereunder.

Admission—Special B.T.C. course.
 Admission Fee—Refund of.

- 1. Admission—M.Com. second year—U.P. State University Act, 1973—Section 51 and para 26 of the Ordinance framed thereunder.—The petitioner had passed M.Com., First year. He did not apply for admission in the second year of M.Com. next year. However, he applied for the admission in the second year of M.Com. after lapse of two years. The Universities authorities did not allow him the admission. While dismissing the writ, it was held that the University authorities were justified in refusing the admission in view of para 26 of the ordinance framed under the State Universities Act because the petition applied for admission after two years. Sanjeev Kumar Jaiswal v. Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeath (University), Varanasi and others, (2005) 2 U.P.L.B.E.C. 1853 (Alld.).
- 2. Admission—Special B.T.C. course.—Where the petitioner relied upon the circular of the University wherein, in para 3, it has been provided that examination in the correspondence course and regular examination is on the basis of the same question papers and in para 5, it is said that B.Ed. degree in respect of both the courses are similarly recognised, in such a case, it has been held that the order rejecting the candidature is not valid that the candidate has obtained B.Ed. degree in correspondence course. Jitendra Kumar v. State of U.P. and others, (2002) 2 U.P.L.B.E.C. 1301 (Alld.).
- Admission Fee—Refund of.—Where in a certain case, the amount deposited on 7-7-2003 was only a part of the requisite fee, whereas the entire fee had been deposited by 16-

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने बाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता और प्रबन्धन-
- (33) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना:
- पत्राचार पाठयकमों तथा निजो विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी मामले (**a**)
- Ir (SI) माता-पिता अध्यापक एसोसिएशन का गठन ]:
  - (व) फीस. जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा सहयक्त महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगः
  - (ट) शर्ते, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्राबासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अहिंत मानकर मान्यता पटान को जा सकेगी-
  - (उ) परीक्षण निकार्यों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणी कारकों की नियक्त करने की शर्ते एवं रीति तथा उनके कर्तव्य-
  - (ड) परीक्षाओं का संचालनः
  - (द) विश्वविद्यालय के कामकान के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा. पारिश्रमिक तथा किसी दैनिक भन्तें सहित अन्य भने-
  - (ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपवन्ध किये जाने में. अध्यादेशीं दारा किये जायें।

# टिप्पणियाँ

- 1. प्रवेश-एम० काम द्वितीय वर्ष-उ० प्रव राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973-धारा 51 एवं उसके अधीन विरचित अध्यादेश का पैरा 26
- एकेश—विशेष बीठ टी० सीठ कोर्स 3. प्रयेश शल्क-का प्रतिदाय
- प्रवेश—एस० काम द्वितीय वर्ष—३० ४० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 51 एवं उसके अधीन विरक्षित अध्यादेश का पैरा 26-पाची ने एम० काम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया था। उसने आले वर्ष एम० काम द्वितीय वर्ष हेत् प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया। तथापि, उसने दो वर्ष के व्ययगमन के परचात एम० काम द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उसे प्रवेश देने से इ-कार कर दिया। रिट को खारिज करते हुए यह अधिनिधारित किया गया कि विश्वविद्यालय प्राधिकारी राज्य विश्वधिद्यालय अधिनियम के अधीन विरचित अध्यादेशों के पैरा 26 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश से इन्कार करने में न्यायोचित थे क्योंकि याची ने दो वर्ष के परचात प्रवेश के लिए आवेदन किया था। संजीव कुमार जायसपाल बनाम उपकुलपति, महात्या गांधी काशी विद्यापीठ (विश्वविद्यालय), वाराणसी एवं अन्य, (2005) 2 या पी एल बी ई सी 1583 (डला)।
- 2. प्रवेश-विशेष बीo टीo सीo कोर्स-जहाँ याबी ने दिनांक 19-5-1999 के विश्वविद्यालय के सरकुलर पर निर्भर किया या जिसमें पैरा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पत्राचीर पाठ्यक्रम और नियमित परीक्षा एक ही प्रश्न-पत्र पर आधारित है, और पैरा 5 में यह उपबन्ध किया गया है कि दोनों पाट्यक्रमों में बीं ए की उपाधि समान रूप से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी दशा में यह अधिनिर्धारित किया गया है कि जभ्यर्थना को नामंज्र करने का आदेश इस आधार पर बैध नहीं है कि अध्यर्थी ने प्रश्नवार पात्यक्रम में बी० एड० की उपाधि को प्राप्त किया था। *जोतेन्द्र कमार* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य* (2002) य० पी० एल० बो॰ ईं॰ सी॰ 1301 (इला॰)।
- 3. प्रवेश शुरूक-का प्रतिदाय-जड़ाँ कतिपय बाद में 7-7-2003 को निश्चेपित धनराशि अपेक्षित शरूक को ही भाग था, जबकि सन्पूर्ण शुल्क को 16-7-2003 को निक्षेपित किया जा चुका था। इस तरह से तीन

<sup>1. 1977</sup> के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

7-2003. Thus, the period for calculating three weeks must be deemed to have commenced from 16-7-2003 when entire fee had been deposited, and not from 7-7-2003. Therefore, the application for refund of the fee by the petitioner was within three weeks and we agree with the view taken by the learned single Judge. Vice-Chancellor, Bundelkhand University, Bunsi and another v. Sushant Vatsa and another, (2004) 2 U.P.L.B.E.C. 2094 (Alld.).

52. Ordinance how made.—(1) The first Ordinances of each existing University shall be the Ordinances as in force immediately before the commencement of this Act insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act:

Provided that for the purpose of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the provisions of this Act and the Statutes, the Chancellor may by order make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and, provide that the Ordinances shall as from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations and modifications so made and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(2) The First Ordinances of the Universities of Kumaun and Garhwal and of any other University to be established after the commencement of this Act shall be made by the State Government by notification in the Gazette.

<sup>1</sup>[(2-A) Until the First Ordinances of the Purvanchal University are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

(3) Save as otherwise provided in this section, the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-sections (1) and (2):

Provided that no Ordinance shall be made-

- (a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognized as edquivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of Section 45 for admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or
- (b) effecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or
- (c) effecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 19 of 1987.

सप्ताह की अंगणना करने की अवधि का 16-7-2003 से प्रारम्भ किय जाना समझा नाएगा जब सम्पूर्ण सुन्क निक्षेषित किया गया था, न कि 7-7-2003 से। इसलिए, याची द्वारा सुन्क के प्रदिक्षय का आवेदन तीन सस्ताह से भीवत ही था और इसलिए न्यायास्थ विद्वान एकल न्यायाधील द्वारा अथनाये गये मत से सहस्व है। उपकृत्यगरि, बुन्देसलाफ विश्वविद्यालय, झांसी एकं एक अन्य बनाम सुरुगन मत्त एवं एक अन्य, (2004) 2 यू पी एक बी व ईं कींट 2094 (इसाट)!

52. अध्यादेश कैसे बनाये जाधेंगे—(1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश यो अध्यादेश होंगे जो, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत थे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेश के प्रावधानों को इस अधिनयम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलपित आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूतन या उपान्तरणों को चाहे वे निराम, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो परिवर्धन के रूप में कर सकेगा और यह प्रावधान कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूतनों तथा उपान्तरणों के अध्यादेश अपने होंगे और दें किसी भी अनुकूतन अध्वा उपान्तरण को प्रशन्गत नहीं किया जा सकेगा।

(2) कुमार्गु और गङ्गवाल विश्वविद्यासर्थों के अववा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किन्ने जाने वाले अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा गंजट में अधिसृचना से बनाये जायेंगे।

1[(2-क) जब एक पूर्वांचल विक्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों को उपधारा (2) के अधीन न बनाया जाये, गोरखपुर विक्वविद्यालय के अध्यादेश, वैसा कि वे उत्तर विक्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रष्ट्रप हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्याधीन, जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के भाष्यम से उपबन्ध कर सकेगो, उसके लिए लागू होंगें।

(3) इस बारा में अन्यवा यथा उपक्षाश्रत के सिवाय कार्यपरिवर, समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपवास (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित अध्या निरिक्त कर सकेगी;

परना यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेशों को नहीं किया जायेगा जो--

- (क) विद्याधियों के प्रवेश को प्रभावित करता हो, या विश्वविद्यालय की गरीक्षाओं के सम्बन्ध मनकर मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अधवा विश्वविद्यालय के उन्नधि के पादवक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा 45 की उपभारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है, जब तक कि वैक्षिक परिषद् द्वारा उसके प्राव्य को प्रस्तावित न किया गया हो: अधवा
- (ख) परीक्षकों की निमुक्ति एवं कर्तव्यों की करों और पद्धित तथा परीक्षाओं के संचालन या भागक या अध्ययन के किसी पाद्यक्रम, सम्बन्धित संकाय या संकायों के प्रसान के अनुसार के सिसाय, प्रभावित करता हो और जब एक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को शैक्षिक परिबद् द्वारा प्रस्तावित न किसा गया है। अध्या
  - (ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अहँताओं तथा परिलम्बियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, बब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी हो।

l. 1987 के ठ० १० अधिनियम 19 द्वारा अन्तःस्वापित।

- (4) The Executive Council shall not have power to amend any dra proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it: return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in patogether with any amendments which the Executive Council may suggest.
- (5) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect free such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellos.
- (6) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council hidisallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) and from the date of receipt by the Executive Council of initimation of such disallowance, such Ordinances shall become void
- (7) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance often than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. As order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

### SYNOPSIS

- Extension of service—First statute of Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Statutes 15.23 and 15.24
- 2. L.L.B. Honours Course.
- 1. Extension of service.—First statute of Veer Bahadur Singh Purvanchell University, Jaungur, Statutes 15.23 and 15.24—In case of superannuation of regular-principal of the college, the petitioner was appointed as an officiating principal by virtue of his seniority. The retiral age of the teachers of the University and affiliated colleges was increased by the G.O. dated 4-2-2004 from 60 years to 62 years. It was further cleared by the G.O. dated 4-2-2004 that the teachers working on the session's benefit prior to issuance of G.O. dated 4-2-2004 shall not be given administrative post. Therefore, the present writ was moved with an allegation that the second G.O. is the violation of Article 14 of the Constitution of India. While dismissing the writ, it was held that the petitioner was not entitled the relief sought. Dr.Radbey Shyam v. State of U.P. through us Secretary (Higher Education), Civil Secretariat, Lucknow and others, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 428 (All.).
- 2. L.L.B. Honours Course.—Where in a certain case, the petitioners falled in some of the appears of Ll. B. of a particular semester, if they are not permitted to appear in these papers, they will suffer a great loss of their academic career. It was found that the ordinance promulgated by the University has not been found to be attrify followed for many years. It was held by the Court that the ordinance cannot be enforced for the petitioners, therefore the petitioners will be allowed to appear in the papers in which they falled in the particular semester. Mayank Kumar Singh and 5 others v. University of Luchnow and others, (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 1977 (All.)
- 53. Regulations.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations—
  - (a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

- (4) कार्यपरिषद को उपधारा (3) के अधीन सैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्ताविद किसी भी प्रारूप को संसोधित करने की शिक्ष प्राप्त नहीं होगी सिक्त वह उसे नामंजुर कर सकेगा था ऐसे किसी भी संसोधन के साथ, जिसे कार्यपरिषद् सुकाब दे सकेगी, या तो पूर्णत: या ऑसिक रूप से पुनिर्विचार किये जाने के लिए शैक्षिक परिषद् को लीटा सकेगी।
- (5) कार्यपरिषद् द्वारा बनावे गये सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावो होंगे विसे सह निदेशित करे और उसे जितना शीघ्र संभव हो कुलपति के समक्ष दाखिल किया बायेगा।
- (6) कुलपति किसी भी समय उपचारा (3) के परनुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बन्ध में अपनी नामंजूरी को संज्ञापित कर सकेगा और उस नामंजूरी को सूचना को कार्यपरिषद द्वारा प्राप्ति की तारीख भे वो अध्यादेक शन्य हो कार्येंगे।
- (7) कुलपति यह निदेशित कर सकेगा कि उपधारा (3) के परनुक्त के खण्ड (ग) में निर्देष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी भी अध्यादेश का प्रवर्तन नितासिक कर दिया नायेगा जब तक कि उसे नामंत्रारी की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश उस अपने करी तरिश्व से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव राक्ता बन्द का देगा।

### े टिप्पणियाँ

 सेंबा का विस्तार—३० ४० राज्य विश्वविद्यालय अधिवियम, 1973—धारा 52 (ग)—वीर बहादर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जीनपुर का प्रथम परिनियम—गरिनियम 15.23 एवं 15.24 2. एस० एस० थी० आनर्स पाठयक्रम

- 53. विनियमन—(1) इस अधिनियम, परिनियमीं और अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय का प्राधिकारी या अन्य निकाब विनियमों की रचना कर सकेग्रा किनमें—
  - बैठक में पालन को जाने वालो प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया वायेगा;

- (b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations; and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.
- (3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly:

Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.

- (4) The Academic Council may subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.
- (5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but may return it to the Board for further consideration logether with its own-suggestions.

#### CHAPTER X

### ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

- 54. Annual Report.—(1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and the Court shall consider it in its annual meeting.
- (2) The Court may, by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.
- 55. Accounts and audit.—(1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all money accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.
- (2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.
- (3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall, together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council, to the Court and the State Government.

- (ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनयम, परिनियम अधवा अध्यादेशों हाम श्विनयमों के उपबन्धित किया जाना चाहिए: और
- (ग) उस प्राधिकारी या निकाष्ट्र के सम्बन्ध में हो किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना और जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा प्रावधान नहीं किया जाता है।
- (2) विश्वविद्यालय के किसो भी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनिवर्मों में बैठकों की गारीखों और उनमें संख्यबहार किये जाने वाले कामकाज के सम्बन्ध में उसके सदस्यों को नीटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाडी के अभिलेखों को रखने के लिए प्रावधान किये जायेंगे।
- (3) कार्यपरिषद् न्यायालय को छोड़कर विश्वविद्यालय के किस्सी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को यह निदेशित कर सकेगा कि वह उस प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम को निदेश में जैसा विनिर्दिष्ट किया आये उस रूप में रह किया या संशोधित करेगा और वह प्राधिकारी या निकाय तत्प्रस्वात विनियम को तद्नुसार रह या संशोधित करेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निदेश से असंबुद्ध हो जाता है तो कुलपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद् के मत को प्राप्त करने के पण्यात् ऐसे आदेशों की पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

- (4) शिक्षा परिवर्, अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यापीन, विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा. उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाद्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए, विनियमों को विश्वना सम्बन्धित संकाय के परिवर्द के उसके प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् हो कर सकेगी।
- (5) त्रिक्षा परिवद् उपधारा (4) के अधीन संकाव के परिवद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संसोधित या नामंजुर करने की शक्ति नहीं रखेगी लेकिन वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार किए जाने के लिए परिवद को लीटा सकेगी।

### अध्याय १०

# वार्विक रिपोर्ट एवं खाते

- 54. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्विकदालय को वार्षिक रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा और उसे सभा के समक्ष उसकी वार्षिक बैठक के एक माह पूर्व दाखिल किया जायेगा और सभा उस पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा।
- (2) सभा उस रिपोर्ट पर सिफारिशों को संकल्प द्वारा कर सकेगा एवं उसे कार्यपरिषद् को संसुन्तित कर सकेगा जो उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।
- 55. खाते एवं अकेक्षण—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं शुलन-पत्र को कार्यपरिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी क्षेत्र से विश्वविद्यालय को उपाणित होने चाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संवित्तरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्रविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुतिक्षत खातों में प्रविष्टि की वायेगी।
- (2) वार्षिक खाते एवं तुलन-पत्र की प्रति राज्य सरकार को दाखिल की जायेगी जो उसका अंकेक्षण करायेगी।
- (3) वार्षिक खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्दित किया जावेगा और उसकी प्रतियां कार्यपरिषद् द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ सभा एवं राज्य सरकार के समक्ष दाखिल की जायेगी।

- (4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuring year.
- (5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which it is proposed to include in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.
- (6) The Executive Council shall, after considering the recommendations if any, of the Finance Committee approve the budget finally.
- (7) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution, make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.
- (8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure—
  - (a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organisation or Foundation, save in accordance with the terms of such grant:

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of Section 13, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees five thousand not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure.

(b) on any litigation in opposition to <sup>1</sup>[any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.]

<sup>2</sup>[35-A. Surcharge.—(1) An officer specified in any of the clauses (c) to (i) of Section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.]

## CHAPTER XI

#### REGULATION OF DEGREE COLLEGES

- 56. Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires—
  - (a) 'property', in relation to an affiliated or associated college, includes all property, movable and immovable, belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles

Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.

- (4) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जा सकेगा, आने वाले वर्ष के लिए भी बजट को तैयार करेगी।
- (5) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मर जिसे बिहित किया जा सकेगा जिसका बजट में सिम्मलित किया जाना प्रस्ताबित है, कार्यपरिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये, जो उस पर सिफारिशों को कर सकेगी।
- (6) कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का जन्मिम रूप से अनुमोदन करेगी।
- (7) वार्षिक खातों, नुस्त-पत्र और अंकेक्षण रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया क्रिया। और सभा संकल्प द्वारा उसके संदर्भ में सिफारिशों को कर सकेगी और उसे कार्यपरिवद् को संसूचित क्रिया।
- (৪) उपकुलपति अथवा कार्यपरिषद् के लिए निम्न के लिए किसी भी व्यथ को उपग्रत करना विधिपूर्ण नहीं होगा—
  - (क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विस्वविद्यालय को प्रदान की गयी निर्मियों की दत्ता में, बजट की स्वीकृति के प्रश्चात, राज्य सरकार या भारत सरकार या विस्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या भाउण्डेशन द्वारा, उस अनुदान के निबन्धनों के सिवाय अन्य विसी भी प्रकार से प्रदान किये जाने वाली निर्मियों की प्रणा सें.

परन्तु यह कि धारा 13 को उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उपकुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक जलवर्षां या अन्य अवानक अग्रत्याशित परिस्थितियों की दशा में पांच हजार रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय को उपगत कर सकेगा जिसकी वजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उस सभी व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्काल सचित्र करेगा।

(ख) कुलपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तारपर्थित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर 11

<sup>2</sup>[55-क. अधिभार—(1) थाय 9 के खण्ड (ग) से (श) में से किसी में भी विनिर्दिष्ट अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी भन या सम्पति की हानि, दुर्व्यंय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार हेतु दायी होगा वसते वह हानि, दुर्व्यंय अथवा दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो।

(2) ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरुपयोजन में अन्तर्वेशित अधिभार को प्रक्रिया और धनराशि की वसूली का राति वह होगी जिसे निहित किया जाये।]

### अध्याय ११

## डियी कालेजों का विनियमन

56. परिभाषाएं -- इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महानिद्यालय के सम्बन्ध में "सम्पत्ति" में महानिद्यालय की सम्पत्ति सम्पितित है जिसमें स्थायर एवं जंगम सम्पत्ति सम्पित्तित है जो उस महानिद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महानिद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंत्रिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमिया, भवन (छात्राचासों सहित), संक्रम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, सेखन सामग्री, भण्डारण, जिससे आटोमोबाइल और अन्य

 <sup>1978</sup> के ठ० प्र० अधिनियम 12 हास प्रतिस्थापित ।

 <sup>1978</sup> का ठ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्यामित।

and other vehicles, if any, and other mines pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investiments, and book deed and all other rights and interests atising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers, and all other documents ownerver nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations or whatever kind of the college;

- (b) 'salary' means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance for the lime being payable to a teacher or other employee after making permissible deductions.
- 57. Power of the State Government to issue notice.—If the State Government receives information in respect of any affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority)—
  - that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or
  - (ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statute or Ordinances <sup>1</sup>[or has failed to comply with the orders of the Director of Education (Higher Education) made on the basis of the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980]; or
  - (iii) that any dispute with respect to the right claimed by different person to be lawful office-bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or
  - (iv) that its Management has persistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodations, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities, as are necessary for efficient administration of the college; or
  - (v) that its Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the college to the deteriment of the college;

it may call upon the Management to show cause why an order under Section 58 should not be made:

Provided that where it is in dispute as to who are the office-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

Inis. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.c.f. 19-9-1997).

यान, यदि कोई हो और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, इस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और ऐसे अन्य सभी अधिकार एवं हित उस सम्भति से उत्सव होते हैं, जो महाविद्यालय के स्वाधित्व कच्जे, श्रीवत या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मितित हैं और उनका महाविद्यालय के किसी भी प्रकार के सभी अस्तित्वयुक्त उपारिमों, द्यादिखों एवं बाध्यताओं का सम्मितित किया जाना समझा जामेगा;

- (ख) "वेतन" का अभिप्राय परिलाव्यायों जिनमें अनुहेव कटौतियों के पश्चात् किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को संदेव तत्समय मंहगाई या अन्य कोई धत्ता सम्मितित है।
- 57. नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति—वदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या तस्तुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्जी रूप से पीषित महाविद्यालय को छोडकर) के सम्बन्ध में सुचना प्राप्त करती है—
  - (i) कि उसके प्रबन्ध-तंत्र ने उस महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के चेतन के संदाय में उस माह के परचात् जिसके सम्बन्ध में या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबृक्कर व्यक्तिक्रम कारित किया है: अथवा
  - (iii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अईताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में शैक्षिक मानकों को बनाये रखने को सुनिश्चत करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनयमां अथवा अध्यादेशों के अतिलंघन में किसी अध्यापक को नियुक्ति को अथवा उसे खेवा में प्रतिधारित किया है। अथवा उसने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर किये गये शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) के आदेशों का पालन करने में विफाल हुआ है)।
  - (iii) कि उसके प्रबन्ध-तन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए पिन व्यक्तियों द्वारा राजाकृत अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी विवाद में महाविश्वालय के निर्वाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है: अथवा
  - (iv) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त एवं समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है: अक्षता
    - (v) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की सम्मित्त को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दरुपयोग अथवा इर्विनियोग किया है;

हों वह प्रबन्धतंत्रत को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 58 के अधीन प्राचेत्र को क्रिया जाये

परन्तु यह कि जहां इस विषयक विवाद हो कि प्रबन्धतंत्र के पदाधिकारी कीन हैं, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को वह नीटिस जारी को जायेगी।

<sup>. 1998</sup> का त॰ प्रः अधिनियम ९ द्वारा अन्तःस्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।

58. Authorised Controller.—(1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management under Section 57 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may, by order authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) take over, for such period not exceeding two years as may be specified, the Management of the college and its property to the exclusion of the Management and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, reshall, subject only to such restrictions as State Government may impose, have a relation to the Management of the college and its property all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section.

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper Management of the colleges and its property, it may, from time to time, extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order under this sub-section does not exceed <sup>4</sup>Hive years!

<sup>2</sup>[Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Management of the college the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may, at any time, revoke an order made under this sub-section.)

(2) Where the State Government while Issuing a notice under Section 57 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed:

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over the Management in pursuance of such order:

Provided further that in computation of the said period of six months, the time during which the operation of the order was suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution or any period during which the Management failed to show cause in pursuance of the notice under Section 57, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1), shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any immovable property belonging to college (except by ways of letting from month to month in the ordinary course of management or to create any charge thereon) except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the college from the State Government or the Government of India.

<sup>1.</sup> Subs. by, U.P. Act No. 4 of 1983 for the word "four years" (w.e.f. 25-6-1982).

<sup>2.</sup> Subs. by U.P. Act No. 4 of 1983 (w.e.f. 25-6-1982).

58. ग्राधिकृत निर्यस्त — (1) यदि राज्य सरकार का, भारा 57 के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा राखिल ल्होंकरण, यदि कोई, पर विचार करने के पश्चात्, वह समाधन हो जाता है कि उस धारा में बल्लांखत कोड आधार विद्याना है तो वह आदेश द्वारा किसी भी व्यक्तित को (एतिस्मन् पश्चात् ''आपिकृत निर्यद्वक'' कर में निर्दिश ते वर्ष से अनिधक को ऐसी अवधि के तिए जिसे विनिद्धि किया जाये, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का और प्रबन्धतन्त्र को पुषक् करते हुए उसकी सम्मति को अधिग्रहण करते के लिए प्राधिकृत कर करती है और जब कभी ग्राधिकृत निर्यक्ष इस प्रकार प्रबन्धतन्त्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे इतिबन्धों के अध्यक्षीन, किस र राज्य सरकार अधिग्रहण कर सम्मति को सम्मति के सम्मत्र एवं उसकी सम्मति के सम्मत्र के सम्मत्र स्व के प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्मति के सम्मत्र के सम्मत्र स्व के प्रवन्धतन्त्र एवं उसकी सम्मति को प्राध करेगा जिसे प्रवन्धतन्त्र ने उस रखा में जान क्षण होता के सम्मत्र सं उन क्षणो शक्ति पूर्ण होता के सम्मत्र के सम्मत्र स्व के सम्मत्र के सम्मत्र स्व के सम्मत्र स्व के सम्मत्र के सम्मत्र सम्मत्र स्व के सम्मत्र स्व के सम्मत्र सम्मत्र के सम्मत्र के सम्मत्र सम्मत्र सम्मत्र सम्मत्र के सम्मत्र सम्मत्

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार को यह राथ हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी ग्रन्थति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीनीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को निस्तारित कर सकेगा जैसा वह निनिर्दिष्ट करे, लेकिन इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन को अवधि जिसमें इस उपधार के अधीन प्रारंभिक जदेश में विनिर्दिष्ट आवधि को सम्मिलित किया गया है. । (गंच वर्ष) से अधिक नहीं होगी:

<sup>2</sup>[परन्तु अग्नेतर यह कि यदि पांच वर्ष की ठक्त अवधि के समाप्त होने पर, उस महाविद्यासय व्ह कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबन्धतन्त्र नहीं है तो प्राधिकृत निमंत्रक उस रूप में कार्य करता. एत्रता जब तेक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्धतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया न्छा है:

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश का अविसंहरण कर सकेगी।]

(2) जहां राज्य सरकार की, धारा 57 के अधीन नोटिस जारों करते समय, अभितिखित किये जाने थाले करणों से, यह राग हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रवन्धान्य को निलासित कर सकेंगी जो असके पश्चात् कार्य करना बन्द कर देगा एवं वह ऐसे प्रबन्ध को कर सकेंगी जिसे जन्म निलासित कर सकेंगी जो असके पश्चात् कार्य करने बात अधीन कर सकेंगी जिसे जन निलासित कर सकेंगी जो असके प्रवास करते हों से सकेंगी कर सकेंगी जो असकें कार्य करते हों से सुन्य करते हों सुन्य तमझें :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश को अग्रसर करने के प्रवन्धतन्त्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से छ: माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन् अग्रेतर यह कि छ: याह की ठक्त अवधि को संगणना करने में, वह समय, जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के कियां भी आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा 57 के क्ष्यांन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपथारा में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत निर्मन्नक पर राज्य सरकार अथवा भारत उत्त्वार के महाविद्यालय के किसी भी अनुरान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी भी क्वाबर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रवन्धतन्त्र के साध्याण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस अध्या।

 <sup>1983</sup> के ব৹ ছo अधिनियम 4 हुं। पदायक्ते "चार चर्ष" के लिए प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी)।

<sup>্</sup>র 1983 के उठ प्र० अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी) ।

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument relating to the Management and central of the college or its property:

Provided that the property of the college and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

- (5) The Director of Education (Higher Education) may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the college or its property, and the Authorised Controller shall carry out those directions.
- 59. Clause 58 not applied to minority colleges.—Nothing contained in Section 58, shall apply to a college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.
- 60. Duty to deliver possession to the Authorised Controller.—(1) Where an order has been passed under Section 58 in respect of a college, every person in whose possession or custody or under whose control any property of the college may be, shall deliver the property to the Authorised Controller forthwith.
- (2) Any person who on the date of such order has in his possession or under his control any books or other documents relating to the college or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller and shall deliver them up to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.
- (3) The Authorised Controller may apply to Collector for delivery of possession and control over the college or its property of any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such college or property, and in particular, may use of cause to be used such force as may be necessary.

#### COMMENT

Alternative Remedy—Constitution of India, 1950—Article 226—Scope of—ILP.
State University Act, 1973—Section 60.—Where statutory remedy or representation before the Chancellor is available against the order of Vioc-Chancellar, plea of violation of principles of natural justice was reised, in such an event, it was held that an alternative remedy is an important consideration for exercise of writ jurisdiction. It should be ignored only in exceptional cases. Hence, the petition was dismissed only on the ground or an alternative remedy. Committee of Management, Shri Krishne Geeta Rashtriyo Degree College, Azamgarh v. Vize-Chancellor Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur and others. (2002) 2. U.R. I.B.E.C., 1423. (Alld.)

### <sup>1</sup> CHAPTER XI-A

### PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

- 60-A. Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires—
  - (i) "College" means any college affiliated to or recognised by any University in accordance with the provision of this Act or the

(4) इस घारा के अधीन किये गये किसी भी आदेश का महाविधालय के अथवा उसकी सम्पत्ति के प्रवन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित अथवा किसी भी अधिनियमिती अथवा किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी भी बाद के होते हुए प्रभाव होगा :

परन्तु यह कि महाविद्यालय को सम्पत्ति और उसके प्राप्त कोई भी आर्य ऐसे किसी भी शिखत में यथा उपर्वाच्यत महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

- (5) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा निर्के वह महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति के समृचित एवन्स हेतु आवरयक समझे और प्राधिकृत नियंत्रण उन निदेशों का पासन करेगा।
- 59. खण्ड (58) अस्पसंख्यक महाविधालयों के लिए लागू नहीं किया होचा—धारा 58 में कहो गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुष्केद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अस्पसंख्यक हारा स्वापित एवं प्रशासित महाविद्यालय के लिए लागू नहीं होगी।
- 60. प्राधिकृत निर्वत्रक को कथ्ये का पांरदान करने का कर्तव्य—(1) जहाँ किसी महाविधालय के साव्या में धारा 53 के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो वहां ऐसा प्राचेक व्यक्ति, जिसका करजा या अभिरक्षा अध्या असके निर्वत्रणाधीन उस महाविधालय की कोई थी सम्यत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत निर्वत्रक की कोई थी सम्यत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत निर्वत्रक की का अध्या अध्या असके प्रतिचालय परियान करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर उस जहाविशालय से अथवा उसकी सम्पत्ति के सम्पत्तिक कितरों पुस्तकों अथवा अन्य हम्माञ्जेण का कब्बा एखा है या उन्हें अपने नियंत्रणाधीन एखता है, तो उक्त पुस्तकों एवं अन्य इस्तावेचों के हिसाब-किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे अथवा ऐसे अपनत को जिससे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विविद्दिष्ट करे, वन्हें परिदत्त
- (3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविधानय अथना उसकी सम्यत्ति या उसके किसी भाग के कब्जे या नियंत्रण के परिदान के लिए कल्वटर के समक्ष प्रार्थना कर सकेगा और कलक्टर उस महाविद्यालय या सम्पत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिरंग्यन कराने के लिए सभी आवस्यक करमें को उठा सकेगा अथवा विधोध कथ से पेसी शक्ति का प्रयोग कर सकेना था प्रयोग करा सकेगा जो आवस्यक है!

## टिप्पकी

वैकालियक उपवार — भारत का संविधान, 1950 — अनुकोब 226 — की व्यापित — 30 प्राण्य विश्वविद्यालय अभितिषय 1973 — भारत 60 — आ है उस्कृत्यादि के आदेश के विश्वविद्यालय अभितिषय 1973 — भारत 60 — आ है उसे का विश्वविद्यालय अभितिषय 1973 — भारत की त्यां के तिस्त्रातों के उस्लेपन के अभिताक को की त्यां पारा पार्टी प्राण्य है। देशा के अभिताक को तिश्वविद्यालय का प्राण्य कि ति की त्यां के तिश्वविद्यालय को तिश्वविद्यालय की तिश्ववि

## ।[अध्याय ११-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय 60-क. परिभावार्य-इस अध्याय में जब उक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

 (i) "महाविद्यालय" का अभिग्राय ऐसे किसी भी महाविद्यालय से है तो इस अधिनियम के अध्यत उसके अधीन कराये गये गरिनियमों के ग्रायधार्मों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय थे-

 <sup>1975</sup> के ४० प्र० अभिनियम ३३ दृशा अध्याय ११-४६ को अन्य स्माधित।

Statutes made thereunder and for the time being receiving maintenance grant from the State Government (but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a <sup>1</sup>[Nagar Mahapalika];

- (ii) "Deputy Director" means the Regional Deputy Director of Education and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Chapter;
- (iii) "employee", in relation to a college, means a non-teaching employee of such college:
  - (a) in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75; or
  - (b) who was appointed to a post with the permission of the Director of Education (Higher Education):
- (iv) "maintenance grant" means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college:
- (v) "salary" shall have the meaning assigned to it, in clause (b) of Section 56:
- (vi) "teacher", in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75, or who is employed with the approval of the Vice-Chancellor of the University concerned—
  - (a) to a post created, before April 1, 1975, with the permission of the Vice-Chancellor concerned; or
  - (b) to a post created, after March 31, 1975, with the permission of the Director of Education (Higher Education).

#### COMMENT

Payment of Salary.—A person in entitled to salary only when it is established that he is a teacher. Appointment of the person in not proved, hence he is not entitled to salary under the Act. Shesh Nath Tripathi v. Committee of Management and others, (2000) 2 U.P.L.B.E.C. 1453 (All.).

60-B. Payment of salary within time and without unauthorised deductions.—(1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any college in respect of any period after the 31st day of March, 1975, shall be paid to him before the expiry of the 20th day or such earlier day as the State Government may, by general or the month in behalf, appoint, of the month next following special order in that respect of which or any part of which it is payable.

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 for words "local authority" (w.a.f. 26-9-1979).

सम्बद्ध है या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार के तत्समय अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसमें राज्य सरकार अथवा 1[नंगरमहापालिका] द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित सदाविद्यालय समिमलित नहीं है:

- (ii) "उपनिदेशक" से ऑधप्राय शिक्षा के क्षेत्रीय उपनिदेशक से है और इसमें इस अध्याय के अधीन उपनिदेशक के सभी या किसी कार्य को संपादित करने के लिए राज्य सरकार हारा प्राधिकत अन्य अधिकारी सम्मिलित है:
- (iii) "कमंचारी", किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के अध्यायनेतर कमंचारी से अभिप्रेत है :
  - (क) बिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान संदाय किया जा रहा था; अथवा
  - (ख) बिसे शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) को अनुमति के साथ पद पर नियुक्त किया गया था:
- (iv) "पोषण अनुदान"का अभिग्राय किसी महाविधालय के ऐसे सहायता अनुदान से है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस महाविधालय के स्तर तक समृत्वत पोषण अनुदान के रूप में माने जाने का निर्देश करे;
- (v) "वेतन" का अर्थ वह होगा जो उसे धारा 56 के खण्ड (ख) में प्रदान किया गया है;
- (vi) "अध्यापक" किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक से अभिन्नेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषण अनुवान संदाय किया जा रहा था अथवा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय के उपकलपति के अनुमोदन से निम्म के लिए नियोजित किया गया हो—
  - (क) सम्बन्धित उपकुलपति को अनुमति से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व स्वित पद के लिए; अधवा
  - (ख) शिक्षा निदेशक (उच्चर शिक्षा) की अनुमित से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित यद के लिए।

## टिप्पणी

चेतन का 'संदास—इ० प्र० राज्य विश्वविकालय अधिनियम—धारा 60-क (vi), 60(क) एवं 60(क)—कोई व्यक्ति वेतन के संदाय का इकदार उमी होता है जब यह स्थापित हो आये कि यह अध्यापक है। किसी व्यक्ति को नियुक्ति मात्र से डी यह सिद्ध नहीं हुआ कि वह अध्यापक है। यह अधिनियमित किया कि वह अधिनियम के अधीन वेतन का इकदार नहीं है। तोच जब जियादी बनाय प्रवन्ध संस्थित एवं अन्य, (2000) 2 पूर्व पीठ एत्त बीठ ई० सीठ 1453 (इसाठ)।

60-खा, समय के भीतर और अप्राधिकृत करीतियों को किये विका बेतन का संदाय—(1) प्रितृकृत किसी भी संविद्य के होते हुए 31 मार्च, 1975 के परचार किसी भी अवधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के बेतन का संदाय उस माह के जिस हेतु या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देव हो, अनुवर्ती माह की 20वीं तारीख की समाध्त के पूर्व या उससे एवं उससे पहले ऐसी तारीख को विसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस निमित्त नियत करे, किसा जारीया।

 <sup>1980</sup> के उ० प्रo अमिनियम संख्या 15 से "দगर महावारिस्का" द्वारा प्रतिस्थापित (26-9-1979 से प्रधानी)।

- (2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by this Act, the Statutes or the Ordinances, or by any other law for the time being in force.
- 60-C. Power to inspect.—(1) The Deputy Director may at any time, for the purposes of this Chapter, insepct or cause to be inspected any college or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its Management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its Management any direction for the observance of such canons of financial propriery (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as no thinks fit.
- (2) Every direction for retrenchment under sub-section (f) shall be us and after obtaining the prior approval of the Director of Education (Higher Education) and shall specify a future date on which such retrenchment shall become operative.
- (3) Where any direction for retrenchment is assued in accordance with subsections (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant payable under this Chapter.
- 160-CC. Supernumerary post of teachers.—The Vice Chancellor may with the prior approval of the State Government create any supernumerary post with a view to enabling a teacher who is for the time being holding responsible position of a national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignment to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with the Statutes:

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the college for the period of such assignment.]

60-D. Procedure for payment of salary in case of certain colleges.—(1) The Management of every college shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank or a co-operative bank or post office, a separate account (thereinafter in this Chapter called 'Salary Payment Account') to be operated jointly by a representative of the Management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf:

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under Section 50-H satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the mank that the account shall be operated by the representative of the Management alone, and may at any time revoke such instruction:

Provided further that in the case referred to in sub-section (3), or where in any other case after giving to the Management an opportunity of showing cause,

<sup>1.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(2) वेतन को इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कटौतियों के विना संदाय किया कार्यमा।

60-ग. निरीक्षण करने की शक्ति—(!) उपनिदेशक इस अध्याय के प्रयोकनों के लिए किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करा सकेगा अथवा उस सूचना एवं अभिलेखों को (जिसमें पंजियां, लेखा-पुस्तकें एवं वाटचर सम्मिलित हैं) उसके प्रबन्धतन्त्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के बंतन के संदाय के सम्बन्ध में मंगा सकेगा अथवा उसके प्रबन्धतन्त्र को वित्तीय औंचित्य के ऐसे सिद्धानों के, जिन्हें यह उपयुक्त समझे (जिसमें किसी भी अध्यापक अथवा कर्मचारी की इंटरी के हिए अथवा किसी भी व्ययं के ब्यय के प्रतिवेध के लिए कोई भी निर्देश सम्मिलित हैं) पानन हेतु कांग्रं भी निर्देश दे सकेगा।

- (2) वर्षचरा (1) के अधीन छंटनी के लिए प्रत्येक निदेशक को शिक्षा निर्मण (उच्चतर शिक्षा) के पूर्वानुमोदन को प्राय्त करने के पर बात् जारी किया जायेगा और यह ऐसी धावी तारीख को बिनिर्दिष्ट फरेगा जिस पर यह छंटनी प्रवर्ती होगी।
- (3) जहाँ छैटा ि में: लिए कोई निरंश उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार जारी किया जाता है, तो सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारों का, उस निरंश में बिनिर्दिष्ट तारोख से, उस महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी के रूप में, इस अध्याय के अधीन संदेय पीषण अनुदान के प्रयोजनार्थ होना बन्द हो आयोगा।

<sup>1</sup>[ 60-यग. अध्यापकों के अधिसंख्य पद—उपकुलपति एज्य सरकार के पूर्वावृगिदन से किसी ऐसे अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में तीर्द्राक प्रशासन में या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के उत्तरदायी पद को धारित कर रहा है. को अगरे धारणाधिकार एवं उस अध्यापक के उन में यिष्ठता को प्रतिकारित करने के लिए और बह अपने समनुदेशन को अवधि के तीरात अपने पेतनमान में वार्षिक वृद्धियों को उपार्थित भीरत रहने और अधियय निधि के लिए अनुदान करने एवं संधानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, परितिनयमों के अनुसार उपार्थित करने के लिए समर्थ चनाने के उद्देश्य से किसी अधिसंखर पद का सुचन कर सकेगा:

परन्तु यह कि उस समनुदेशन की अविध के लिए महाविद्यालय हुन्ता उस अध्यापक को कोई बेतन संदेय नहीं होगा।]

60-म. कतियस महाविद्यालयों की दशा में वेतन के संदाय की प्रक्तिया—(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रवन्धतन्त्र अपने अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन के संविद्यालय के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या डाककर में पृथक खाता (इस अध्याय में एतिस्मन् पश्चात् "वेतन संदाय खाता" के रूप में निर्दिष्ट) खोलेगा जिसे प्रवन्धतन्त्र के प्रविनिधि हारा तथा उपनिदेशक अथवा क्य निर्मत उपनिदेशक हारा प्राधिकृत किये जा सकने वाले अन्य अधिकारी हारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा:

परन्तु यह कि बेत्न संदाय खाते को खोले जाने के पश्चात, उपनिदेशक, यदि तसका धारा 60 (ज) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यथीन यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना जनहित में समीधीन हैं, तो उस बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि खाते को अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय उस निर्देश का प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट बाद में, अथवा जहाँ किसी अन्य वाद में प्रबन्धतान्त्र को कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान करने के परचात्, उपनिदेशक की यह राव हो कि ऐसा करना आवश्यक

<sup>1. 1977</sup> के उ० प्र० अधिनियम 5 हारा अन्तःस्थापितः

the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself, or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

- (2) The State Government may, from time to time, require by general or present and the Management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, such portion of the amount received from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, and by such date, as may be specified in that order, and thereupon, the Management shall be bound to comply with such direction.
- (3) Where the Deputy Director is of opinion that the Management has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Deputy Director may, by order, prohibit the Management from realising any fees from the students and thereupon, the Deputy Director may realise the fees (either through the teachers of the college or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recevered in the Salary Payment Account.
- (4) The State Government shall also pay into the Salary Payment Account such amount as maintenance grant, which, after taking into consideration the amounts deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).
- (5) No money credited to the Salary Payment Account shall be applied for any purpose except the following, namely—
  - (a) for payment of salary to the teachers and other employees of the college falling due for any period after March 31, 1975;
  - (b) for crediting the Management's contribution, if any to the provident fund accounts of teachers and employees of the college concerned.
- (6) The salary of a teacher or employees shall be paid by transfer of the amount from the Salary Payment Account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.
- 60-E. Liability in respect of Salary.—1[(1) The State Government shall be liable for payment of salaries against such posts of teachers and employees of every such college that was taken in grant-in-aid list by the State Government on or after March 31, 1975:

Provided firstly that the Director of Higher Education or an officer amount of the salary against such posts within one year after the college was taken in grant-in-aid list:

Provided secondly that the posts in a grant-in-aid college which were created after the college was taken in grant-in-aid list with the permission of the Director, Higher Education or by the State Government and were duly filled with the approval of the Director of Higher Education or an officer authorized by him after March 31, 1975:

Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

अथवा समीचोन है, तो उपनिदेशक बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि वेतन संदाय खाते को अकेले स्वयं उसी के द्वारा वा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, चलावा जायेगा और तह किसी थी अस्य उस निर्देश का प्रसिर्धाताय कर सकेगा।

- (2) ग्रण्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश से यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र बेतन संदाय खाते में विद्यार्थियों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि के उस अंश को और साथ ही महाविद्यालय के लाप के लिए पूर्णत: या आंशिक रूप से बिन्यस्त जंगम अथवा स्थावर किसी भी सम्पत्ति के प्राप्त आय के ऐसे अंश, यदि कोई ही, को भी और उस तारीख तक, जिसे उस आदेश में विनिर्देष्ट किया जाये, निश्चेपत करेगा और तत्यश्वात् प्रबन्धतन्त्र उस निदेश का अनुपालन करने के लिए क्षाप्त अपेक्ष से अनुपालन करने के लिए
- (3) जहां उपनिदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धवन्त्र उपथाय (2) के प्रावधानों अथवा उसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार फीस का निक्षेप करने में असफल हुआ है तो उपनिदेशक आदेश द्वाय प्रबन्धतन्त्र को विद्यार्थियों से कोई भी फीस वसूल करने से प्रतिबंद्ध कर सकेगा और तत्फरवात् उपनिदेशक विद्यार्थियों से सीधे ही फीस को (या तो महायिद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे यह उपयुक्त समझे) वसूल कर सकेगा और इस प्रकार कसूल की गयी फीस को बेतन संदाव खाते में निक्षेपित करेगा।
- (4) राज्य सरकार बेतन संदाय खाते में पोषण अनुदान के रूप में बह घनरांशि थी निक्षेपित करेगा जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन निक्षेपित धनसांशियों पर बिचार करने के पश्चात् उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक है।
- (5) वेतन संदाय खाते में जमा को गयो कोई भी घनशशि निम्नलिखित के सिवाय अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जायेगी. अर्थात—
  - (क) 31 मार्च, 1975 के प्रश्वात् किसी भी अविध के लिए वकाया होने वाली महाविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन के संदाय के लिए;
  - (ख) सम्बन्धित महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में प्रबन्धतन्त्र का अंत्रहान यदि कोई थी ज्या करने के निध-
- (6) किसी अध्यापक या कर्मचारी के बेतन को बेतन संदाय खाते से उसके खाते, यदि कोई उसी बैंक में हो, धनग्राश के अन्तरण द्वारा संदाय किया जायेगा, अथवा यदि उस बैंक में उसका कोई खाता नहीं है तो चेक दाना संदाय किया जायेगा।

60-इ. बेतन के सम्बन्ध में दायित्व—![(१) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के उन परों के विरुद्ध बेतन के संदाय के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 1975 को या उसके जास-पास सहायता अनुसूची में सम्मिलित किया गया था :

परन्तु प्रथमतः, यह कि उच्चतर शिक्षा निरेशक अथवा उसके द्वारा महाविद्यालय को सहायता अनुसन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने उस महाविद्यालय से सहायता अनुसन सुधी में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर उन पर्टी के विरुद्ध बेतन संदाय कर दिया है :

परन्तु द्वितीयतः, यह कि सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में पद, किन्हें महाविद्यालय के सहायता अनुदान सूची में सिम्मिलित किये जाने के पश्चात् निदेशक, उच्चतर शिक्षा की अनुमति से या राज्य सरकार द्वारा स्कित किया गया था और उन्हें निदेशक, उच्चतर शिक्षा के अथवा उसके द्वारा 31 मार्च, 1975 के पश्चात् ज्ञाधिकत अधिकारी के अनमोदन से सम्यक रूप से भग्न गया था:

<sup>.</sup> २००४ के उ० प्र० अधिनियम १ हास प्रतिस्थापित (११-७-२००३ से प्रधायी)।

Provided thirdly that the State Government shall not be liable for payment of salaries of teachers and employees of a college where permission to create posts was granted by the Director of Higher Education or by the State Government on the condition that the Management of the respective college shall bear the liability of payment of salary against the posts so created:

Provided fourthly that the colleges in which affiliation for certain number of subjects of undergraduate and post-graduate courses has been accorded by the Chancellor under self-financing scheme, the State Government shall not be liable to pay salary of teachers and employees appointed in connection with imparting instruction in such course.]

- (2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability in incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the college as if that amount were an arrear of land revenue due from such college.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the college for any such dues to the teacher or employee.
- 60-F. Punishment, penalties and procedure.—(1) If any default is committed in complying with any direction under Section 60-C, or with the provisions of Section 60-B or Section 60-D, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the college shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 60-B with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.
- (2) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.
- (3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.
- (4) No Court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.
- 60-G. Finality of orders.—No order made or direction given by the State Government, the Director of Education (Higher Education), the Deputy Director or other officer in exercise of any power conferred by or under this Chapter shall be called in question in any Court.
- 60-H. Rule-making power.—(1) The State Government may by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.
- (2) All rules made under this Chapter shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date to appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such

ंत्न् ्रीजिक: यह कि तच्य सरकार ऐसी किसी महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के बेतनों के संवाय के लिए दायो नहीं होगो जहां पदों को स्थित करने को अनुमति निदेशक, उच्चतर शिखा इन या गण्य सरकार हमा इस सर्त के आधार पर प्रदान की गयी थी कि कमशा 'सहविद्यालय का प्रवस्थतन्त्र इस प्रकार साजित किसे गये पद के विरुद्ध बेतन के संदाय के वाधित्व को वडन करिया:

परन्तु चतुर्थत: यह विः महानिद्यालय जिनमें पूर्व स्नातक एवं स्नातकोतर पात्यक्रमों के कतिपय संख्या में जिययों की सम्बद्धत को कुलपति द्वारा स्वयोपित योजना के अधीन प्रदान किया गया है तो राज्य सरकार उस पात्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बेटन का संदाय करने हेत दायी नहीं होगी।]

- (2) राज्य सरकार ऐसी कोई भी धनवांता उसी प्रकार से त्रसूल कर सकेगी जिसके सम्बन्ध में इस महाबिधात्तव की या उसमें गिडित सम्मित्त स्त्राय की कुकी द्वारा उपपारा (1) के अधीन उसके द्वारा कोई दायित्व उपगत किया गया है मानो वह धनवांत्र उस महाविद्यालय से देव धू-राजस्य का अवित्ति थी।
- (2) इस धारा में कहा गयी किसी भी वात का उस अध्यापक या कर्मचारियों को ऐसे किसी वकार्यों के लिए महाविद्यालय के दायित्व से अस्पीकरण कोना नहीं समझा जायंगा।
- 60-श. दण्ड, शास्तियां एवं प्रक्रिया—(1) विंद भारा 60-ग के अभीन किसी निदेश का अथवा भारा 60-श वा भारा 60-श के प्रायमानें का अनुपालन करने में कोई व्यक्तिम्म कारित किया जाता है तो प्रत्येक क्यादिश, वो व्यक्तिम्म कारित किया जाता है तो प्रत्येक स्व्यक्त को वा कोई अन्य व्यक्ति था किसा निर्माण कारित किया जाता है तो प्रत्येक स्वादित करने का प्राधिकार निर्मित किया गया था, अब तक चह पर सिद्ध न कर दे कि व्यक्तिक्रम को उसकी जानकारों के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उस व्यक्तिक्रम के कारित किया निर्माण करने के लिए समस्त सम्यक् अभ्यवसाय का प्रयोग किया था, धारा 60-छ के प्रावमानों के अनुपालन में व्यक्तिम को दशा में अर्थदण्ड, से जो एक इजार रुपये तक हो सकेगा, और किसी अन्य व्यक्तिक्रम को दशा में कारावस्त से, जो छ: माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक इजार रुपये तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक इजार रुपये तक हो सकेगा अथवा
- (2) कोई भी न्यायास्त्य उपिन्देशक को पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अथीन दण्डनोय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
- (3) इस धारा के अधीन पुलिस अपराय संदेव होगा लेकिन उपाधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे किसी भी अपराध का अन्देशण नहीं करेगा अध्वा वांट के बिना इसके लिए गिरफारी नहीं करेगा।
- (4) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनिम्म पंक्ति का कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं होगा।
- 60-छ. आदेशों की अन्तिमतता राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उपनिदेशक थ अन्य अधिकारी द्वारा इस अध्यय द्वारा अथवा इस अध्यय के अभीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते धुए किया गया कोई भी आदेश चा दिया गया कोई भी निदेश किसी भी न्यायालय में प्रस्तगत नहीं किया जायेगा।
- 60-ज. नियम बभाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।
- (2) इस अध्याय के अधीन चनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के शीध परचार, राज्य विद्यानगण्डल के प्रत्येक सदन के सामक्ष उस स्तम्य प्रस्तुत किये बावेंगे जब बह एक ही सत्र में या एक संधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाणिष्ट वीस दिन की कुल अर्थीय के लिए सत्र में हो, प्रस्तुत किये जायेंगे और जब तक कोई परचात्त्वतीं तारीख नियम क को गयी हो, देरे उपान्तरामों या बातिलीकरणों के अध्यर्धीन

modifications or annulments as the two Houses of Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

#### CHAPTER XII

## PENALITES AND PROCEDURE

61. Penalties.—(1) Whoever contravenes the provisions of Section 46 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

### (2) Any person who-

- (a) having in his possession, custody or control any property of a college in respect of which an order has been made under Section 58 wrongfully withholds such property from the Authorised Controller appointed under that section or from any person authorised by him in that behalf; or
- (b) wrongfully obtains possession of any property of such college; or
- (c) wilfully withholds or fails to furnish the Authorised Controller or any person specified by him as required by sub-section (2) of Section 60 any books or other documents which may be in his possession, custody or control: or
- (d) wilfully obstructs any person from duty carring out all or any of the provisions of this Act;

shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both:

Provided that the Court trying any offence under clause (a) or clause (b) of this sub-section may at the time of convicting the accused person, order him to deliver up or refund within a time to be fixed by the Court any property wrongfully withheld or wrongfully obtained or any books or other documents wilfully withheld.

- 62. Cognizance by Courts.—No Court shall take cognizance of an offence punishable under Section 61 except with the previous sanction of the Director of Education (Higher Education).
- 63. Offences by registered societies.—(1) If the person committing the offence under Section 61 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society as well as every person in charge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowlege or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is शासकीय गवट में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि फे दौरान करने के लिए सहमत हो जायें, किन्तु इस प्रकार की ऐसा कोई भी उपानरण या वांतिलीकरण उसके अधीन पूर्वतर की गयी किसी भी बात को वैधता पर प्रतिकृत्त प्रभाव के बिना होगा।

### अध्याय 12

### शास्तियां एवं प्रक्रिया

61. शास्तियां—(1) जो कोई धारा 46 के प्रावधानों का अतिलंबन करता है, सिद्धदोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के काराजास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से टाण्डित किया जायेगा।

- (2) कोई भी व्यक्ति जो---
  - (क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को अपने कब्बे, अभिरक्षा या निवंत्रण में खर्वे हुए, विसके सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश को किया गया है, सदीष उस सम्मत्ति को उस भाग के अभीन नियुक्त प्राधिकृत निवंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमिष्त प्राधिकृत किसी भी ब्यक्ति। से सदीच प्रतिधारित करता है: अथवा
  - (ख) उस महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है: अथवा
  - (ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तायेज को उसके कंब्जे, अधिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या भारा 60 को उपभारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा बिनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में असफल हो जाता है: अथवा
  - (घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी प्रावधानों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्यित करने से जानबुझकर व्यवधान उत्पन्न करता है,

सिद्धदोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगी अधवा अर्थटण्ड से या दोनों से दिण्डत किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन किसी भी अपराय के विषय में विचार करते हुए न्यापालय अभियुक्त व्यक्तिक को सिद्धदीय करने के समय व्यायालय द्वारा निषदा किये जाने वाले समय के भीतर सवीच प्रतिशांतित या सवीच प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदीच प्रतिशांतित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेक परिवत्त चा प्रतिदाय करने के तिए आदेतित कर सकेगा।

62. न्यायालयों द्वारा संज्ञान—कोई भी न्यायालय शिक्षा निरेशक (उच्चतर शिक्षा) को पूर्व स्वीकृति के बिना भारा 61 के अभीन रण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

63. पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध—(1) यदि भारा 61 के अधीन अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रिनर्टोक्सण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ हो अपराध के कारित किये जाने के समय उसके काम-काज के संचातना हेतु सोसाइटी का प्रभारी और उत्तरदायों प्रत्येक व्यक्ति का उस अपराध का दोधी होना समझा जायेगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये वाने तथा दण्डित किये जाने के सिए दायों होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्थिष्ट कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी दण्ड के लिए दायों नहीं बनावेगी यदि वह यह सिद्ध कर रेता है कि अपराध को उसकी जानकारों के दिना कारित किया गया था अथवा वह कि उसने उस अधराध को कारित करने का निवारण करने के लिए समस्त सम्पक् अभ्यवसाय का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, वहाँ इस अधिनियम के अधोन कोई भी अपराथ पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि उस अपराध को सोसाइटी proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

## CHAPTER XIII

#### MISCELLANEOUS

- 64. Manner of appointment of officers and members of authorities.—(1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes, officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.
- (2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.
- (3) Where a provision for an election is made in this Act such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where provision for an election is made in the Statutes it be held in such manner as the Statutes may provide.
- (4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employees of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.
- 65. Filling of casual vacancies.—(1) Any casual vacancy among the members, other than ex officio members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- (2) A person, who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body  $1^{(p-e-p)}$ .
- 66. Proceeding not to be invalidated by vacancies, etc.—No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of—
  - (a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or
  - (b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so, or
  - (c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or
  - (d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

The words "and thereafter till his successor is duly appointed" omitted by U.P. Act No. 9 of 1598 (w.e.f. 19-9-1997).

के किसी भी सदस्य की सहमित या दुसींध से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का वह कारित किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पष्ट से किसी उपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य का भी उस अपराध का दोनी होना समझा जायेगा और वह विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तद्नुसर दण्डित किये जाने के लिए इायी होगा।

## अध्याय 13 <del>पक्तीर्ण</del>

- 64. प्राधिकरणों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति की रीति—(1) इस अधिनयम या गरिनियमों द्वारा अधिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों को, जहां तक संभव हो चुनाव के सिवाय अन्य पढ़ित द्वारा चुना न्या करेगा:
- (2) जहां इस अधिनियम अथवा परिनियमों में चकानुक्रम हारा किसी नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के अनुसार चा अन्य अईताओं हारा किसी भी नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है तो चकानुक्रम एवं वरिष्ठता के अवधारण एवं अन्य अईताओं की रीति ऐसी होगी जिसे बिहित किया जा सकेगा।
- (3) चहां इस अधिनियम में चुनाव का प्रावंधान किया जाये, तो ऐसा चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के प्राच्यम से आनुपातिक प्रतिनिधिक को पद्धित के अनुसार किया जायेगा और जहां चुनाव का प्रावधान परिनियम में क्रिया जाये तो तसे ऐसी रीति से क्रिया जायेगा जिसे परिनियम में उपवस्थित क्रिया जाये।
- (4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के लिए चुनाव की ईप्सा करने का पात्र कोगा।
- 65. नैमित्तिक रिक्तियों का भरा जाना—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के एदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी नैमित्तिक रिक्ति को ऐसी रोति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य. जिनको रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस श्रेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।
- (2) व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, उस प्राधिकरण पर अपने पद को तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय को सदस्य बना रहता है ! (°°°)।
- 66. कार्यवाही को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा—विस्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारण से अवैध नहीं होगो—
  - (क) उसके गठन में कोई भी रिक्ति या दोव: अथवा
  - (ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति जो सेवा करने का हकदार नहीं था; अथवा
  - (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष: अथवा
  - (घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता।

 <sup>1998</sup> के उ० प्र० आधिनयम 9 द्वारा पद्मनसी "और क्टस्टबात् उसके उत्तराधिकारी की सम्बक रूप से नियुक्ति होने तक" स्मेपित।

<sup>1</sup>[66-A. The State Government may issue such directions from time to time in a University on policy matters, not inconsistent with the provisions of this Am as it may deem necessary such direction shall be complied with by the University.]

67. Removal from membership of the University.—The Court may, by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a person any degree, or certificate conferred or granted by the University.

68. Reference to the Chancellor.—If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University 2[Including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor] is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinance made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Provided that no reference under this section shall be made-

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
- (b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved:

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances-

- (a) act suo motu or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;
- (b) where the matter referred relates to a dispute about the election, and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient;
- (c) 3[+ + +]

4[68-A. Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management.—(1) Where a decision of the Management of an affiliated or associated college to dismiss, remove or to reduce a teacher in rank or to punish him in any other manner or to terminate his sevices, has not been approved by the Vice-Chancellor or where an order of suspension of such teacher has been stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act or of an Act repealed by Section 74, and the Management has committed default in paying the salary of such teacher which became due to him in consequence of the Vice-Chancellor's order, the Vice-Chancellor may

Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 21-1-2003).

Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.

Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.

Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

- 67. विश्वविद्यालय की सदस्यता से अपसारण —न्यायातय वर्तमान सदस्यों को दो-तिहाई बहुमत तंर मतदान द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य कित्य को सदस्यता से अपसारित कर सकेगा कि उस व्यक्ति को ऐसे अपराध से सिद्धदोष किसा गया है. जो न्यायालय की राय में, नितक अधमता को अन्ताग्रंस्त करते हुए अपराध है अथवा इस आधार पर कि वह कलंकिसोरी आचरण को दोषों है अथवा उसने विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में अशोधनीय रिति से ज्वाहार किया है और वह उन्हों आधारों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान को गयी किसी भी उपाधि, या प्रमाण-एव से प्रयाहरण कर सकेगा।
- 68. कुल्पपित को संदर्भ—यदि इस विषयक कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विस्तविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में चुना या नियुक्त किया गया है अथवा कह सदस्य होने का इकदार हैं, अधवा क्या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का जिन्हम्बय 2 पिरिनियम, अध्यदिक्ष या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का जुक्तमित द्वारा दिये गये या अनुमोदित परिनियम अधवा अभ्यदिक्ष को बंधता के बारे में 3 इस अधिनियम या परिनियम अधवा अभ्यदिक्ष के अनुरूप है, तो मामला कुलपित के समक्ष निर्देष्ट किया जायेगा और उद पर कुलपित का निर्णय अन्यत्म के अनुरूप है, तो मामला कुलपित के समक्ष

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी संदर्भ निम्न दशाओं में नहीं किया जायेगा-

- (क) उस तारीख से तीन माड के अधिक के पश्चात् जब प्रश्न पहली बार उठाया जा रहा हो;
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति या शुक्र व्यक्ति द्वारा :

परन्तु अग्रेतर यह कि कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में--

- (क) पूर्ववर्ती परनुक में उहिलाखित अविध के समाप्त होने के पश्चात् स्वप्रेरणा से कार्य कर सकेगा जा संदर्भ को ग्रहण कर सकेगा:
- (ख) जहां निर्दिष्ट मामले का सम्बन्ध चुनाय के बारे में विवाद से हैं और इस प्रकार चुने गये व्यक्ति की पात्रता संदित्ध है, तो रोक के ऐसे आदेशों की पारित कर सकेगा जिसे वह न्यायसंगत अथवा समीचीन समझे;

(T) 3[\* \* \*]I

4(68-क. प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कुलपति की अपने आदेश को प्रवर्तित करने को शक्ति—(1) जहाँ समबद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के प्रवन्धतन्त्र का किसी अध्यापक को बखांस्त करने, अपसारित करने या पंक्ति में कम करने या उसे हो से अन्य किसी शेवि से दण्डित करने या उसकी सेवाओं को समाप करने के निर्णय का उपकुलपति द्वारा अपुनीदन नहीं किया गया है अथवा जहाँ उस अध्यापक के निलम्ब के अध्यापक के निलम्ब के अध्यापक के प्रवार्ण अधिनमम के अथवा भारा 74 द्वारा निरस्तित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकुलपति द्वारा रोक लगाची गया है आ उसे उपनार्ण के प्रवार्ण के सिर्ण प्रबन्धतन्त्र के अध्यापक के के विदार का प्रवित्तेहरण किया गया है था उसे उपान्तरित किया गया है और प्रबन्धतन्त्र में उस अध्यापक के वेदन का संदाय करने में व्यतिक्रम कारित किया गया है औ उसे उपकुल्तनित के आदेश

 <sup>2004</sup> के उ० प्र० अधिनियम 1 हास अन्त:स्थानित (21-1-2003 से प्रभावी)।

 <sup>1975</sup> के ত৹ प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तः श्यापित।

 <sup>1977</sup> के ढ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा लोपित।

 <sup>1977</sup> के তে ছত জাধিনিবদ 5 द्वारा অন্য:स्थापित।

pass an order, requiring the management to pay the amount of salary as may be specified in the order and during the period of suspension, may also require the management to pay the suspension allowance at the rate of one-half of the salary payable, if the said amount has not been paid.

- (2) In any such case as is referred to in sub-section (1), the Vice-Chancellor may also order reinstatement of the teacher concerned subject to such terms and the conditions as he thinks fit.
- (3) The amount of salary or suspension allowance required to be paid under an order of the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall on a certificate issued by him to the effect, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

(4) Every order of the Vice-Chancellor under sub-section (2) shall be executable by the lowest Civil Court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that Court.

- (5) No suit shall lie against any management or teacher in respect of any matter for which a relief can be granted by the Vice-Chancellor under this section.]
- 1(69. Bar of suit.—No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Education (Higher Education) or the Deputy Director (as defined in Section 60-A) or the Authorised Controller or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or the rules or the Statutes or the Ordinances made thereunder.]
- 70. Mode of proof of University record.—(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facte evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
- (2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under subsection (1) but a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

#### CHAPTER XIV

#### TRANSITORY PROVISION

71. Continuation of existing Officers of the University.—Subject to the provisions of this Act, every person holding office as an officer of an existing University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions until the expiration of his term of office.

Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.

क परिभामस्वरूप देव हुआ था तो उपकुलपित प्रबन्धतन्त्र से बेतन की उस धनारिश को, जिसे आदेश में बिनिर्दिष्ट किया गया हो, संदाय करने को अपेक्षा करते हुए आदेश पारित कर सकेगा और निसम्बन की जबधि के दीरान यह प्रबन्धतन्त्र से सेदेय बेतन के आये की दर पर निसम्बन भना संदाय करने की भी अपेक्षा कर सकेगा बनातें उस्त धनराति का संदाय न किया गया हो।

- (2) उपधारा (1) में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे किसी भी बाद में उपकुलपित ऐसे निवन्धनों और शतों के अध्यधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे; सम्बन्धित अध्यापक की पुनर्षहाली का आदेश कर सकेगा।
- (3) उपभारा (1) के अधीन उपकुलपति के आदेश के अधीन संदाय किये जाने के लिए अपेकित बेतन को अन्याशि अधवा निलम्बन फला, उस विषयक उसके हारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर कलक्टर हारा प्र-तजस्य के अविशाहों के रूप में वसली चोग्य होगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन उपकुलपति का प्रत्येक आदेश प्रादेशीय क्षेत्राधिकार को रखने वाले निम्नतम् सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादन होगा मानो उस न्यायालय की ढिझ्ती हो।
- (5) ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिसके लिए उपकुलपित द्वारा इस धारा के अधीन अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, किसी भी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के बिरुद्ध कोई भी बाद दाखिल नहीं किया जा सकेगा।]
- 1[69. वाद का प्रतिबन्धः—राज्य सरकार या शिक्षा निदेतक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेतक (धारा 7-क में यथा परिभाषित) अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या द्वसके किसी अधिकारों, प्राधिकारों या निकार के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में कोई भी बाद अववा अन्य विधिक कार्यवाही राखिल नहीं की जायेगी जिसे अधिनियम या उसके अधीन बनायी गाँविस्मावलों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किया गया था वात्यवित या वा किया जाना आखरित था।]
- 70. विश्वविध्वालय अभिलेख के सबृत की पद्धति—(1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या सिमित के किसी भी पावची, आवंदन, नोटिस, आदेश, कार्यवादी, अवशा संकल्प को प्रति या विश्वविद्यालय के कच्छे में अन्य रस्ताबेब या विश्वविद्यालय द्वारा सम्बक् रूप से अनुरक्षित किसी पंत्री में सोई भी प्रविद्यि, वर्षि रिक्ट्सित किसी पंत्री में सोई भी प्रविद्यि, वर्षि रिक्ट्सित हरा प्रमाणित को गयी हो, उस पावती, आवेदन, लोगित, लोग
- (2) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक सं ऐसी किसी भी कार्यवाहों में, निसर्मे विश्वविद्यालय भक्षकार नहीं है, विश्वविद्यालय के किसी इस्तावेज, पंजी तथा अन्य अभित्रेख को सिवाय, प्रमाणित प्रति के, किसते अन्तर्वस्तु को उपधार (1) कि अधीन सिद्ध किया जा सकता है, पेश करने अथवा उसमें अभितिख्यित मामली एवं संव्यवहारों को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं को जायेगी जब तक कि न्यायालय के आदेश हुए विश्वेष कारण हेट्ट न किया गया हो।

### अध्याय 14

## अस्थायी उपसन्ध

71. विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों का बने रहना—इस अधिनयम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, इस अधिनयम के प्रारंभ होने के ठोक पूर्व तार्धिख पर विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पर को भारित करने वाला प्रायेक व्यक्तित उन्हों निबन्धनों एवं त्रातों पर, जब तक कि उसके पर का कार्यकाल समायत हो जाये. पर को धारित कराता एडेगा।

 <sup>1975</sup> के ४० प्र० अधिनियम 21 हाए प्रतिस्थापित ।

72. Constitution of authorities.—1[(1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act, and every person holding office as member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, cease to be such member.]

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order direct from time to time by whom and in what manner the powers, duties and functions exerable or dischargeable under this Act by any authority of University shall be exercised or discharged:

Provided that no such direction shall be issued after <sup>2</sup>[December 31, 1981].

(3) The Administrative Committees and the Academic Committees constituted, in pursuance of sub-section (2) of Section 67 of the Ultar Fradesh State Universities Ordinance, 1973, shall, on 15th September, 1973, stand dissolved except as respect things done or omitted to be done by such Committees before that date, but nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the State Government from taking, as from that date, such action under sub-section (2) as it thinks fit.

<sup>3</sup>[72-A. Transitory provisions regarding Kashl Vidyapith.—Notwithstanding anything contained in this Act—

- (a) every person holding office as an officer (other than the Chancellor) of the Kashi Vidyapith on the date immediately before its establishment as a University shall continue to hold office as such on the same terms and conditions except as respect tenure as he held on the said date until fresh appointments are made under clause (b);
- (b) as soon as may be after the commencement of this section, the State Government may appoint interin officers of the said University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the said University in such manner as it thinks fit, upon which the corresponding officers referred to in clause (a) shall cease to hold office and the corresponding authorities, shall stand dissolved forthwith:
- 4[(c) the officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (b) shall hold office up to <sup>5</sup>[December 31, 1981] or until the appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (d) whichever be earlier;
- (d) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the said University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the responentive terms of the interim officers and members under clause (c).]

Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.

Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 (w.e.f. 1-1-1979).

Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.
 Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>5.</sup> Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 (w.e.f. 1-1-1979).

- 72. प्राधिकरणों का गठन—¹[(1) विध्यान किस्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के परनात् तथा शोष्ट्र इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उन्हास तथा जायेगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उन्हास तथुंब इस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में घट को धारित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति, उस प्रारंभ होने की तारीख पर उस सदस्य के रूप में होना बन्द हो आयेगा।]
- (2) जब तक उपमाय (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकाण का गठन न हो जाये, राज्य सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर यह निर्देशित कर सकेगी कि किसके द्वारा और किस गीति से इस अधिनयम के अधीन प्रयोग किये जा सकने या उन्मीचित किये जा सकने वाले, शांवतयों एवं कार्यों को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण हाछ प्रयोग या उन्मीचित किया जायेगा:

परन्तु यह कि <sup>2</sup>[31 दिसम्बर, 1982] के परचात ऐसा कोई भी निदेश जारी नहीं किया आयेगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की भाग 67 की उपभाग (2) के अनुसरण में गठिज प्रशासिनक समितियां एवं शिक्षा समितियां 15 सितान्यर, 1973 को उन समितियां हात उस तारीख के पूर्व की गयी बातों या विखे जाने के लिए लोपित बातों के सिताय विचारित हो जावेंगों, लेकिन इस उपभाग में कहों गयों किसी भी बात का राज्य सरकार को उस तारीख से, उपभाग (2) के अभीन ऐसी कार्रवार्ट को करने से प्रतिकारियत करना नहीं समझ वायेंगा जिसे वह उपपुक्त समझे।

<sup>3</sup>[72-क. काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी प्रावधान—इस अधिनियम में अन्तरिष्ट किसी भी बात के होते हुए—

- (क) काशो विद्यापीठ के, उसके विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठोक पूर्व तारीख पर अधिकारी के रूप में (कुत्तपति को छोड़कर) पर को धारित करने थाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निवन्त्रों एवं शर्तों पर पद को धारित करता रहेगा सिवाय उस पदावीध के सम्बन्ध में, पिसे उसने उक्त तारीख को धारित किया था, जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियों न की गर्यों हों;
- (ख) इस भाग के प्रारम्भ होने की तारील के पश्चात् यथाशीप्र, राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपति को छोड़कर) की नियुक्ति करेगी और उक्त विश्वविद्यालय को अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से गठन करती रहेगी जिसे यह उपयुक्त समझे, विसके पश्चात् खण्ड (क) में निर्देष्ट तस्समानी अधिकारी पट को धारित करना बन्द कर देंगे और तस्समानी प्राधिकरण अधिसम्ब विष्णिटत हो जायेंगे.
- 4[(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी और गाउित प्राधिकरणों के सदस्य 5[31 दिसम्बर, 1981] तक अथवा जो भी पूर्वतर हो, खण्ड (भ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों के गठन होने तक पद को भारित करते रहेंगे;
  - (घ) राज्य सरकार इस अधिनयम के प्रावधानों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकरणों के गठन के लिए कदम उठाएगी ताकि उसे खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों एवं सदस्यों की क्रमश: पदावधि के सम्मान होने के पूर्व पूर्ण किया जा सके।

 <sup>1975</sup> के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2. 1980</sup> के ढ० प्र० अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रश्तवो)।

 <sup>1974</sup> के त॰ प्र॰ अधिनियम २५ द्वारा अन्तः स्थापितः

 <sup>1978</sup> के ठ० प्र= अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापितः

<sup>5. 1980</sup> के ढ० प्र० अधिनियम 15 हात प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रधानी)।

1[72-B. Transitory provision on change of name of Garhwal University.-With effect from April 25, 1989 any reference to the University of Garhwal il this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings shall be construed as a reference to the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwa University.]

<sup>2</sup>[72-C. Transitory provisions on change of name of University of Meerut-With effect from January 17, 1994 any reference to the University of Meerut in this Act, or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments or any other law for the time being in froce or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut.)

3[72-D. Transitory provisions on the change of name of the University of Avadh .- 4[(1)] With efficct from June 18, 1994 any reference to the University of Avadh in this Act or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Dr. Ram Manohar Lohia University, Faizabad.1

<sup>5</sup>[(2) With effect from July, 11, 1995 any reference to the University of Avadh, or to the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad, in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad.]

6[72-E. Transitory provision on the name of the Kashi Vidyapith.-With effect from July 11, 1995 any reference to the Kashi Vidyapith in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.)

7[72-F. Transitory provision on the name of the Universities of Agra and Kanpur .-- 8[(1) With effect from September 24, 1995 any reference to the University of Agra and Kanpur University in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force in any document or proceedings shall be construed as a reference to Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra and Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur respectively.]

9[(2) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997, any reference to the Kanpur University, or to Shrl Shahu Ji Maharaj University, Kanpur in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time

Ins. by. U.P. Act No. 26 of 1989 (w.e.f. 24-4-1989).

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1994 (w.e.f. 17-1-1994).

<sup>3.</sup> Ins. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 18-6-1994).

<sup>4.</sup> Renumbered by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
 Renumbered by U.P. Act No. 12 of 1997.

<sup>9.</sup> Ins. by U.P. Act No. 12 of 1997.

! [72-ख. गबुबाल विश्वविद्यालय के नाम के घरिवर्तन पर अस्वाधी उपधवा —25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किन्हों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधिय या किसी दस्तावेज या कार्यवाड़ी में गढ़वास विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ की हेमवती नन्दन नहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अर्थानिवत किया जायेगा।]

<sup>2</sup>[72-गः मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्वाधी उपबन्ध—17 जनवरी, 1994 से इस अधिनयम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा उत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा।

<sup>3</sup>[72-च. अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्वायी उपकच्य—<sup>4</sup>[(1)] 18 जून. 1994 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाहों में अवध विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को डॉo एम मनोहर लोडिया अवध विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अधीनिक किया जावेगा।

<sup>5</sup>{(2) 11 जुलाई, 1995 से इस अधिनयम या किन्हों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखातों, अध्या तत्समय प्रवृत अन्य किसो भी विधि या दस्तावेश या कार्यवाहों में अवध विश्वविद्यालय, अध्या डॉ॰ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजावाद के किसो भी संदर्भ को डॉ॰ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजावाद के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा।

<sup>6</sup>[72-**डः काशी विद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक सिखतों, अथवा सत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाड़ी में काशी विद्यापीठ के किसी भी संदर्भ की महात्या गांधी काशी विद्यापीठ के अर्थ में अर्थान्यित किया जायेगा।

7[72-च. आगरा और कामपुर विश्वविद्यालयों के माम के परिवर्तन पर अस्वाची ठपवन्ध
((1) 24 सितम्बर, 1995 से, इस अधिनियम या फिन्हीं अन्य नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों वैधानिक लिखतों अधवा तस्त्रमय प्रवृत अन्य किसी भी विधि चा स्त्रावेज या कार्यवाद्या में आगरा विश्वविद्यालय पूर्व कनपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्रमशः ढाँ० भीमराव अम्बेठकर विश्वविद्यालय, आगरा और श्री साह जो महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संवर्भ में अवस्थित किया जारेगा।

<sup>9</sup>[(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने को तारीख से इस अधिनियम या किन्हों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक स्तिवतों, अथवा तत्समय प्रवृत्ति अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज में या कार्यवाडी में कानपुर विश्वविद्यालय के अथवा जी साहची महाराज

 <sup>1989</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम 26 द्वारा अन्तःस्थापित (24-4-1989 से प्रधार्या) ।

 <sup>1994</sup> के द० प्र० अधिनियम ६ दूसर अन्तःस्थापित (17-1-1994 से प्रभावी)।

<sup>3. 1989</sup> के त॰ प्र॰ अधिनियम 20 हारा अन्तःस्थापित (18-6-1994 से प्रधाया)।

राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा पुनर्संख्यांकित (11-7-1995 से प्रभागी)

राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तः स्थापित (11-7-1995 से प्रधावी)।

राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अग्रियनियम संख्यांक 4 द्वारा उपयारा (1) को पुत्रसंख्यांकित (11-7-1995 से प्रधार्था) ।

<sup>7.</sup> राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 हुएए अन्त:स्थापित (23-9-1995 से प्रभावी) ।

ह. १९९७ के ढ० छ० अधिनिसम १२ हास अन्तःस्थापित।

<sup>9. 1997</sup> के ৰু০ য়০ अधिनियम 12 द्वारा अन्त:स्वापित।

being in force or in any document or proceedings shall be construed as a refence to Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.]

172-G. Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand.-With effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 any reference to the University of Gorakhpur and the University of Rohilkhand in this Act, or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Barcilly respectively.]

<sup>2</sup>[72-H. Transitory provision of change of name of the Purvanchal University.-With effect from the date of commencement of the Uttar Praciesh State Universities (Amendment) Act, 1999 any reference to the Purvanchal University in this Act or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceeding shall be construed as a reference to Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.]

3[72-I. Special provisions with respect to certain students of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.—Every person residing within the area of the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, who was permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur to appear in Graduate Part-I or Post Graduate Part-I Examination of 2008 from the Examination Centre of District-Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia and who, on the esult of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post Graduation Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centres of the above districts during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid.

72-J. Special Provisions with respect to certain students of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.—Every person residing within the area of the Lucknow University, Lucknow, who was permitted by the Chhatrapatl Shahu Ji Maharaj University, Kanpur to appear in Graduate Part-I or Post Graduate Part-I Examination of 2008 from the Examination Centre of District Lucknow and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the Chhatrapati Shahu Ji Mahara University, Kanpur to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post Graduation Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centres of district Lucknow during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid).

Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997.

Ins. by U.P. Act No. 11 of 1999 (w.e.f. 8-1-1999).

<sup>3.</sup> Ins. by U.P. Act of 2009.

विश्वविद्यालय, कानपुर के किसी भी संदर्भ को खबरति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

<sup>1</sup>[72-छ. गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुड्डेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्वाबी उपबन्ध — उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनयम, 1997 के फ्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, नैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं कडेलखण्ड विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिचा फूले कडेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के संदर्भ के रूप में अधान्त्रित किया जायेगा।]

<sup>2</sup>[72-ज. पृथाँचल विश्वविद्यालय के नाम पर अस्त्यायी उपबन्ध—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा उत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाहों में पृवांचल विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ के बोर,बहाहुर सिंह पृयांचल विश्वविद्यालय, जीनपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

<sup>3</sup>[ 72-इंग. और बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जाँनपुर के कतियय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, बीनपुर हारा बिला चन्दीली, मिर्चापुर, संत रविदास नगर, सोनभर, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 को न्नावक भाग 1 चा स्नावकोत्तर भाग 1 को परीक्षा में बैठने की अनुजा प्रदान को गयी थी और विसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जोनपुर हारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दीयन उपयुक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थित, स्नावक भाग 2 तथा स्नातक भाग 3 को परीक्षा अध्या स्नावकोत्तर भाग 2 को परीक्षा में बैठने को अनुजा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाण्य के आधार पर उसी विश्वविद्यालय हारा उपाधि प्रदान को जा सकेगी और ऐसी परीक्षा लिखमान्य सम्ब्र्ध जाएगी।

72-अ. छत्रपति शाहूची सहाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कतियय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपसंध — लखनक विश्वविद्यालय, लखनक के छेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिले छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनक के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की मनातक भाग 1 या स्नातकोचर भाग 1 को परीक्षा में बैठने की अनुजा प्रदान की गयी थी और जिले परीक्षाफल में सफल धोषित किया गया है, छत्रपति शाहूजो महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ग 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान जिला लखनक के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थित स्नातक भाग 2 तया स्नातक भाग 3 या स्नातकोत्तर भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुजा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा वर्षाक्षिक के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा वर्षाक्ष प्रदान को जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जाएगी।

 <sup>1997</sup> के उ० प्र० अधिनियम १८ हास अन्तःस्वापित ।

 <sup>1999</sup> के उ॰ प्र॰ अधिनियम संव्यांक 11 द्वारा अन्तः स्थापित (8~1~1999 से प्रभावी)।

 <sup>2009</sup> के उ॰ प्र॰ अविनियम संख्यांक 6 द्वारा अना:स्थापित।

73. Power to remove difficulties.—(1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by Section 74 to the provisions of this Act, by order published in the Official Gazette direct that the provisions of this Act, shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made <sup>1</sup>/<sub>lafter December 31, 19821.</sub>

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.
- (3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

74. Repeal of certain enactments.—(1) The following enactments are hereby repealed, with effect from the respective dates on which this Act is brought into force in relation to the existing University concerned, namely—

- (a) the Lucknow University Act, 1920;
- (b) the Allahabad University Act, 1921;
- (c) the Agra University Act, 1926;
- (d) the Gorakhpur University Act, 1956;
- (e) the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act, 1956; and
- (f) the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

<sup>2</sup>[(2) Notwithstanding such repeal—

- (a) all appointments made, orders issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act.
- (b) all proceedings of Selection Committee which took place before the commencement of this Act and all actions by the Management or by the Executive Council, as the case may be, in respect of the recommendation of such Selection Committees, where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall, notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement.]

Subs. by U.P. Act No. 25 of 1982 (w.e.f. 29-12-1981).

<sup>2.</sup> Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975, and shall be deemed always to have been substituted.

73. कठिनाइयों को अपसारण करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार विशेषकर इस अधिनयम के ज्ञवधानों के लिए धारा 74 द्वारा निरिस्त अधिनयमितियों के प्रावधानों से संक्रमण के सम्बन्ध में, किसी भी कितानों का अपसारण करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय गज्य में प्रकाशित आदेश से वह निर्देशित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रावधान उस अविध के दौरान विसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, ऐसे अनुकूलनों, 'चाहे वह उपान्तरण, परिवर्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी आदेश को 1[31 दिसम्बर, 1982 के पश्चात्] नहीं किया जायेगा।

- (2) उपघारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया आयेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका अपसारित किया जाना अपेक्षित नहीं था।

74. कतिषय अधिनियमितियों का निरसन—(1) निम्नलिखित अधिनियमों को क्रमशः उन तारीखों से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, जब यह अधिनियम विद्यमान सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रभावी किया गया हो, अर्थात्—

- (क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920;
- (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1921:
  - (ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926;
- (घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956;
- (अ) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956; और
- (च) कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965

## 2[(2) इस निरसन के होते हुए भी-

- (क) ऐसे किसी भी अधिनियम के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदान की गयी उपाधियां अधवा हिप्लोमा अधवा जारी प्रमाण-पत्र, प्रदान विशेषाधिकार अधवा की गयी अस्य कोई भी बातें (स्नातकों के पंजीयन सिहत) का क्रमश: इस अधिनियम के तत्समानी प्रावधानों के अधीन किया जाना, जारी किया जाना, प्रदान किया जाना, स्वांकृत किया जाना अधवा किया जाना समझा जयोगा और वे इस अधिनियम होरा अधवा स्विध अधीन यथा अस्यक्ष विश्व का समझ अधीन यथा और वे इस अधिनियम होरा अपवा इसके अधीन यथा अस्यक्ष उपविष्यिक के सिवाय प्रयुक्त होते रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन किया गये किसी भी आदेश हारा अतिक्रमित न किया गया हो;
- (ख) चयन सिमित की सभी कार्यवाहियों जो इस अधिनियम के प्राटम्प होने के पूर्व हुई थीं और प्रवन्धवन्त्र द्वारा अथवा जैसा विषय हो कार्यपरिषद् द्वारा उस चयन सिमितियों को सिफारिश के सम्बन्ध में सभी कार्रवाइयां, जहां उसके आधार पर नियुक्ति के कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व भारित नहीं किये गये थे, बावजूद इसके कि चयन की प्रक्रिया को इस अधिनियम हारा संशोधित किया गया है, का वैध होना समझा जायेगा लेकिन उन लिम्बत चयनों के सम्बन्ध में अग्रेवर कार्यवाहियों इस अधिनियम के प्रायमानों के अनुसार की नार्योगी और उन्हें उस प्रक्रम से जारी रखा जायेगा नहां वे उस प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यागत श्री ।

 <sup>1982</sup> के उ० उ० अधिनियम संख्यांक 25 हारा प्रतिस्मापित (29 12-1981 से प्रभावी) ।

 <sup>1975</sup> के द० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा प्रतिस्थापित और उसका सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा आयेगा।

- (3) Notwithstanding anything in sub-sections (1) and (2), or in any other provisions of this Act-
  - (a) li\* \* \*]
  - (b) 2[\* \* \*]
  - (c) where any institution has applied for affiliation to the University of Agra in accordance with the provisions of the Agra University Act, 1926, before June 18, 1973 and such application was pending on the said date, and the place where the institution is situated lies under this Act outside area of the University of Agra, such application may be disposed of by the competent authorities of the University of Agra as if the institution would be affiliated to that University, and upon the grant of such application by the Chancellor, the institution would stand affiliated to the University within whose territorial jurisdiction as specified in Section 5, the institution would lie:
  - (d) until fresh panels of experts are drawn up under sub-section (5) of Section 31, the Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, may nominate experts to a Selection Committee under that section from out of the panels in existence immediately before the commencement of this Act:

<sup>3</sup>[Provided that the provisions of Explanation I and II to the said sub-section (5) shall apply also to the panels of experts referred to in this clause and to nominations made from such panels under this clause);

- (e) until a Finance Officer is appointed in a University, the functions of the Finance Officer under this Act shall be performed by a Dean of Faculty nominated by the Chancellor in that behalf:
- (f) until rules are made under Section 17, any vacancy in a post of Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar may be filled on a provisional basis by the Chancellor, in the case of the post of Registrar and by the Vice-Chancellor in the case of the post of Deputy Registrar or Assistant Registrar;
- <sup>4</sup>[(g) every student of the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, or the Government Degree College. Jakhni, situate in district Varanasi, or the Government Degree College, Rishikesh, situate in district Dehradun, who-
  - (1) immediately before the commencement of Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, was studying for a degree of the University of Agra; or
  - (2) was admitted as a student of any of the said colleges during the academic year 1973-74 for a degree of the said University; or

Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.
 Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.
 Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975, and shall be deemed always to have been inserted.

<sup>4.</sup> Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.

- (3) उपधारा (1) एवं (2) में, अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में कही गयी किसी भी बात के होते हुए—
  - (독) l[\* \* \*]
  - (ख) <sup>2</sup>[\* \* \*]
  - (ग) जहां किसी संस्था में 18 जून, 1973 के पूर्व आगरा विश्वविद्यालय अधिनयम, 1926 के प्रावधानों के अनुसार आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए आवेदन किया हो और वह आवेदन उक्त तारीख को लिम्बत हो एयं वह स्थान जहां संस्था अवस्थित हैं. इस अधिनयम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर हैं, तो वहां उस आवेदन का अमारा विश्वविद्यालय के सक्तम प्राधिकारियों ह्या उसी प्रकार से निस्तारण किया जा सकेगा माने उस संस्था को उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा और कुलपति द्वारा उस आवेदन से मंजूर किये जाने पर, वह संस्था धारा 5 में यथा विनिर्देष्ट उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो आयेगी विश्वके प्रोदेशिक होजिएकार के भीतर, वह संस्था स्थित होगी:
  - (घ) जब तक जिशेष्ट्रों के नये पैनलों को धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन तैयार न किया जायेगा, कुलपति अथवां जैमा विषय हो उपकुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के लिए इस अधिनियम के आरम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान पैनलों में से विशेष्ट्रों को गामोटिक कर सकेगी :

<sup>3</sup>[परन्तु यह कि उक्त उपधात (5) के स्पष्टीकरण I एवं II के प्रावधान इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनलों और इस खण्ड के अधीन उन पैनलों से किये गये नाम निर्देशनों के लिए पी लाग होंगे]:

- (8) जब तक विश्वविद्यालय में बित अधिकारी की नियुक्ति न को गयी हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कार्यों का संपादन उस निर्मित कुलपित द्वारा नामोदिष्ट संकायाध्यक्ष द्वारा किया आयेगा:
- (च) जब तक धारा 17 के अधोन नियमों को न बनाया गया हो, तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव अथवा सहायक कुलसचिव के पद में किसी भी रिक्ति को कुलसचिव के पद को दशा में कुलपित द्वारा अस्थायी आधार पर एवं उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की दशा में उपकुलपित द्वारा भरा जायेगा;
- <sup>4</sup>[(छ) जिला वाराणसी में अधस्थित काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, अथवा गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, जखनी, अथवा जिला देहरादून में अवस्थित गवर्नमैन्ट डिग्री कालेज, ऋषिकेश का प्रत्येक विद्यार्थी, जो—
  - उत्तर प्रदेश राज्य विस्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, आगत विस्वविद्यालय की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था: अथवा
  - (2) उक्त विश्वविद्यालय को उपाधि के लिए शैंसिक वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी के विद्यार्थी के रूप में भर्ती किया गया था;

<sup>1974</sup> के ४० प्र० अधिनियम 29 हारा लोपित।

<sup>े 1975</sup> के 30 X0 अधिनियम 21 द्वारा अन्त:स्वापित और उसका संदेव अन्त:स्वापित किया जाना समझा नायेगा।

a 1974 के ४० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्त:स्थापित।

(3) is eligible to appear at any degree examination of the said University in the year 1974 or in the year 1975 <sup>1</sup>[or in the year 1976] as an ex-student:

shall be permitted to complete his course in accordance with, the syllabus of the University of Agra, and necessary arrangements for the instruction and examination of such students shall be made by the University of Agra and on the results of such examination, the degree may be conferred by that very University:

- (h) until the Faculties are constituted in the Universities referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) of Section 4, the Selection Committee referred to in clause (c), of sub-section (4) of Section 31 shall consist of the following members, namely—
  - the Head of the Management or a member of the Management nominated by him, who shall be the Chairman;
  - (2) one member of the Management nominated by the Management; and
  - (3) three experts to be nominated by the Vice-Chancellor];
- 2[(i) every person residing within the area of the University of Gorakhpur who was permitted by the Agra University to appear in B.A. Part I or M.A. Part I Examination of 1974 from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the University of Agra to appear in the B.A. Part II or M.A. Part II Examination, as the case may be, of the said University from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre, during the academic years 1974-75 and 1975-76 and on that esults of such examination the degree may be conferred by that very University, and such examination shall be deemed to be valid;
  - (j) any person residing within the area of the University of Allahabad or the University of Lucknow may be permitted by the University of Kanpur (hereinafter in this clause referred to as the said University) to appear in an examination referred to in clause (5) of Section 7, and on the result of such examination a degree may be conferred by the said University notwithstanding that such person was not residing within the area of the said University.]
- 75. Amendment of U.P. Act XXIV of 1965.—In Section 3 of the Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of Examinations) Act, 1965, for the words 'two months' the words 'six months' shall be substituted.
- 76. Repeal and Savings.—(1) The Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973 (U.P. Ordinance 1 of 1973), is hereby repealed.

Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.

<sup>2.</sup> Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977, and shall be deemed always to have been inserted.

(3) वर्ष 1974 में अथवा वर्ष 1975 में <sup>1</sup>[अथवा वर्ष 1976 में] उक्त विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि परीक्षा में भुतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होगा;

को आगरा विश्वविद्यालय के पाद्यक्रम के अनुसार अपना पाद्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति दी जायेगी और ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और उस परीक्षा के परिणाम पर, उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी

- (ज) जब तक धारा 4 को उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों हारा संकार्यों का गठन न किया गया हो, तब तक धारा 31 को उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नालिखित सदस्य होंगे; अर्थात्—
  - प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रवन्धतन्त्र का सदस्य, बो अध्यक्ष होगा:
  - (2) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य; और
  - (3) उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य;
- था (अ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे आगरा विश्वविद्यालय द्वारा काशो बरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से वर्ष 1974 की बी० ए० प्रथम वर्ष अथवा एम० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलत होने की अनुमति दो गवी थी और जिसे परीक्षा के परिणाम पर सफल घोषित किया गया हो, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशो निरंश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की यो० ए० द्वितीय वर्ष अथवा जैसा विश्वव हो एम० ए० द्वितीय वर्ष के साम्मिलत होने की आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी और उस परीक्षा के परिणामों पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान को जायेगी एवं उस परीक्षा का वैध होना समझा जायेगा.
  - (अ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अथवा लखनक विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (इस खण्ड में एतिस्मन पश्चात ठक्त विश्वविद्यालय के रूप में निर्विष्ट) द्वारा धारा 7 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट परीक्षा में सम्मिलत होने की अनुमति दो आ सकेगी और उस परीक्षा के परिणामस्वरूप उत्तर्त विश्वविद्यालय द्वारा यावजूद इसके उपाधि प्रदान की जायेगी कि जह व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।]
- 75. 1965 के उ० प्रo अधिनियम XXIV का संशोधन—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा के संवालन के सम्बन्ध में उपवन्ध) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में, पदावली ''दो माह'' के लिए पदायली ''छ: माह'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 76. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 (1973 का उ० प्र० अध्यादेश 1) को एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

 <sup>1975</sup> के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्त स्थापित ।

 <sup>1977</sup> के द० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका अन्तःस्थापित किया भागा समझा जायेगा।

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taker under the said Ordinance shall, subject to the provisions of sub-section (3) or Section 72, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 18th day of June, 1973.

## <sup>1</sup>[THE SCHEDULE

| Serial<br>No.     | Name of the University                                        | Areas within which the University shale exercise jurisdiction                                                                                                               |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                 | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                           |  |  |
| 1.                | The University of Lucknow                                     | Lucknow District                                                                                                                                                            |  |  |
| 2.                | Chaudhary Charan Singh<br>University, Meerut                  | Districts of Bhaghpat, Bulandshahar<br>Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad<br>Meerut, Muzaffar Nagar and<br>Saharanpur.                                                          |  |  |
| 3.                | Chatrapati Shahu Ji Maharaj<br>University, Kanpur             | Districts of Allahabad, Auraiy<br>Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hard<br>Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Naga<br>Kaushambhi, Lakhimpur Kheri, Sitapu<br>Raa Bareli and Unnao. |  |  |
| 4.                | Dean Dayal Upadhyaya<br>Gorakhpur University,<br>Gorakhpur    | Districts of Basti, Deoria, Gorakhpur<br>Kushi Nagar, Maharajganj, Sant Kabi<br>Nagar and Siddharth Nagar                                                                   |  |  |
| 5.                | Doctor Bhim Rao Ambedkar<br>University, Agra                  | Districts of Agra, Aligarh, Etal<br>Firozabad, Hathras, Kansiram Naga<br>Mainpuri and Mathura                                                                               |  |  |
| 6.                | Doctor Ram Manohar Lohia<br>Avadh University, Faizabad        | Districts of Ambedkar Nagar, Bahraici<br>Bahrampur, Bara Banki, Faizabao<br>Gonda, Pratapgarh, Shrawasti an<br>Sultanpur                                                    |  |  |
| 7.                | Mahatma Jyotiba Phule Rohil<br>Khand University, Bareilly     | Districts of Budaun, Bareilly, Bijno<br>Jyotiba Phule Nagar, Moradabac<br>Plibhit, Rampur and Shahjahanpur                                                                  |  |  |
| 8.                | The University of<br>Bundelkhand, Jhansi                      | Districts of Banda, Chitrakut, Hamirpur,<br>Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mahoba                                                                                             |  |  |
| 9,                | Vir Bahadur Singh Purvanchal<br>University, Jaunpur           | Districts of Azamgarh, Ghazipur,<br>Jaunpur and Mau                                                                                                                         |  |  |
| 10.               | Mahatma Gandhi Kashi<br>Vidyapith, Varanasi                   | Districts of Chandauli, Mirzapur, Sant<br>Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi<br>and Ballia].                                                                                |  |  |
| <sup>2</sup> [11. | The Uttar Pradesh Urdu, Arbi,<br>Pharsi University at Lucknow | Whole of Uttar Pradesh in respect of<br>education and research in Urdu, Arabic<br>and Persian.]                                                                             |  |  |

<sup>1.</sup> Subs. by U.P. Act No. 6 of 2009,

Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-11-2009).

(2) ऐसे किसी भी निरसन के होते हुए, उस्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई का, धारा 72 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन दसी प्रकार किया जाना समझा जायेगा मानो यह अधिनियम 18 जून, 1973 को प्रारम्भ हुआ था।

<sup>1</sup>[अनुसूची (धारा 5 देखिए)

| क्रम<br>संख्या | विश्वविद्यालय का नाम                                    | क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता<br>का प्रयोग करेगा                                                                                       |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1              | 2                                                       | 3                                                                                                                                                   |  |  |
| 1.             | लखनक विश्वविद्यालय                                      | लखनक जिला                                                                                                                                           |  |  |
| 2.             | चौधरो चरण सिंह विश्वविद्यालय.<br>मेरठ                   | बागपरा, बुल-दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद,<br>मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले                                                                   |  |  |
| 3.             | छत्रपति साह्जी महाराज<br>विश्वविद्यालय, कानपुर          | इलाहाबाद, औरया, इटावा, फरेखाबाद, फरोहपुर,<br>इरदोई, कजैल, कानपुर देहात, कानपुर नगर,<br>कोशाम्बी, लखीमपुर खीरो, सीतापुर, रायबरेली<br>तथा उन्नाय जिले |  |  |
| 4.             | दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर<br>निश्चविद्यालय, गोरखपुर      | बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज,<br>संत कबोरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले                                                                   |  |  |
| 5.             | डाक्टर भीमराव अम्बेडकर<br>विश्वविद्यालय, आगरा           | आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाधरस,<br>कांशोरामनगर, मैनपुरी तथा मधुरा जिले                                                                         |  |  |
| 6.             | डाक्टर सम मनोहर लोहिया अवध<br>विश्वविद्यालय, फैजाबाद    | अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलराभपुर, वाराबंकी<br>फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपु<br>जिले                                               |  |  |
| 7.             | महात्मा ज्योतिबाफुते, रूडेलखण्ड<br>विश्वविद्यालय, बरेली | बदार्यं, वरेली, बिजनीर, ज्योतिबाफुले नगः<br>मुरादाबाद, पोलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँप्<br>जिले                                                        |  |  |
| 8.             | भुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी                        | चांदा, विश्वकूट, हमीरपुर, जालीन, झांसी, तलितर्<br>तथा महोबा जिले                                                                                    |  |  |
| 9.             | चीर बहादुर सिंह पूर्वांचल<br>विञ्वविद्यालय, चौनपुर      | आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा मक जिले                                                                                                                 |  |  |
| 10.            | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,<br>वाराणसी                | बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नय<br>सोनभद्र तथा वाराणसी जिले                                                                                 |  |  |
| ²[11.          | उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी<br>विश्वविद्यालय, लखनऊ  | उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान<br>सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश]                                                                   |  |  |

 <sup>2009</sup> के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>2. 2010</sup> के ব০ प्र॰ अधिनियम संख्यांक 11 हारा अन्तःस्वाचित (1-11-2009 से प्रभावी)।

# THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (CENTRALISED) SERVICE RULES, 1975<sup>1</sup>

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as re-enacted and amended by Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, the Governor is pleased to make the following rules for the creation of a separate service of the Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars, common to all the Universities to which the aforesaid Act applies, and for regulating the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service.

## PART I PRELIMINARY

- Short title, application and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service Rules, 1975.
- (2) They shall apply to all the Universities to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, is applicable.
- (3) They shall come into force with effect from the date of publication in Official Gazette.
  - 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:
    - (a) "Act" means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended from time to time;
    - (b) "Centralised Service" or "Service" means the Centralised Service created under Rule 3 of these rules;
    - (c) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
    - (d) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
    - (e) "Education Department" means Education Department of the Government;
    - (f) "Government" or "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;
    - (g) "Secretary" means Secretary to Government in the Education Department;
    - (h) "University" means a University to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 is applicable;
    - Words and expressions not defined in these rules, but used in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

Vide Notification No. 6884/XV-10-75-60(24)-74,dated 31 October, 1975. Published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 31-10-1975.

## उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय ( केन्द्रीयकृत ) सेवा नियमावली, 1975¹

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपक्षारा (1) द्वारा प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय हैं ए. राज्यपाल गहोदय ने सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य रिजस्ट्रारों, उपरिजस्ट्रारों और सहायक राजस्ट्रारों की पृथक सेवा के सुजन के लिए निम्निलिखित नियमों को बनाने, जिसके लिए पूर्वीलिखित अधिनियम लागू होता है और ऐसी किसी सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों को सेवा में धर्ती को नियमित करने तथा शतों के लिए नियमों को बनाने में संतीय का अनुभव किया है।

## भाग 1 प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, लागु होना और प्रारम्ध—(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावती, 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।
- (2) वे उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होंगे जिनके लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य हैं।
  - (3) वे शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
  - 2. परिभाषाएँ—इन नियमों जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हों :
    - (क) "अधिनियम" समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;
    - (ख) ''केन्द्रियकृत संवा'' अथवा ''सेवा'' इस नियमावली के नियम 3 के अधीन स्जित ''केन्द्रीयकृत सेवा'' से अभिग्रेत हैं;
    - (ग) "भारत का नागरिक" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक है अधवा समझा जाता है;
    - (म) "आयोग" उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिप्रेत है;
    - (छ) "शिक्षा विभाग" सरकार के शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है;
    - (च) "सरकार" अथवा "राज्य सरकार" उत्तर प्रदेश की सरकार से अभिप्रेत है;
    - (छ) "सविव" शिक्षा विभाग में सरकार के सचिव से अभिप्रेत है;
    - (ज) "निश्वविद्यालय" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य होता है;
    - (३) "पदायली" और "अभिक्यानितयाँ" जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में उनका प्रयोग किया गया है, उनका वहीं अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

ইজাঁ, বিনাক 31-10-1975 के তত্ত ছবল দমার, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 অনুস্থা, 1975 की अधिसूचना संख्या 6884/XV-10-75-60 (24)-74 1

## PART II

#### CADRE AND STRENGTH

- Creation of Centralised Service.—With effect from the commencement of these rules, there shall be Centralised Service common to all the Universities, which shall consist of the following administrative posts, namely—
  - (1) Registrars,
  - (2) Deputy Registrars,
  - (3) Assistant Registrars.
- 4. Scale of pay.—The scales of pay for the various categories of posts mentioned in Rule 3 shall be such as the Government may from time to time fix.
- Strengh.—(1) The strengh of each category of posts mentioned in Rule 3 shall be such as the Government may from time to time fix.
- (2) All the posts mentioned in Rule 3 existing in the Universities immediately before the commencement of these rules shall from the present permanent strength of the Centralised Service.
- (3) Any of the existing posts under the Centralised Service or any such post which the State Government may create in future, shall not be abolished by any University without the prior approval of the State Government.

### PART III

#### RECRUITMENT

<sup>1</sup>[6. Source of recruitment, absorption and termination of service of existing officers.—Subject to the provisions of Rule 7—

- (a) thirty-three per cent of the posts of Registrar, all posts of Deputy Registrar and thirry-three per cent of the posts of Assistant Registrar shall be filled in by promotion in the manner laid down in Rule 20; and
- (b) the remaining posts of Registrar and Assistant Registrar shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part V:

Provided that any fractions, obtained up to calculation of percentage in accordance with clause (a) shall be ignored:

Provided further that notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may appoint any Government servant on deputation to any of the posts of the Centralised Service, for a period not exceeding three years.]

- 7. Absorption of the existing Officers.—(1) <sup>2</sup>[The absorption or termination of services of the persons, serving on any of the posts mentioned in Rule 3, immediately before the commencement of the rules, shall be governed by the following provisions—
  - (a) Persons serving on the administrative posts of Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar and confirmed in any one of the said posts before May 14, 1973, shall unless they opt otherwise, be absorbed in the Centralised Service fainally.

Subs. by Noti. No. 1506/XV-10-77, date 24-3-1977.

Subs. by Noti. No. 1793/XV-10-83-35(41)-1981-UPA-10-1973-Rule/1975-AM (4)-1982, dated 31-12-1983.

## भाग 2

#### काहर और संख्या

- केन्द्रीयकृत सेवा का सुजन—इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय से, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य केन्द्रीयकृत सेवा को भी बिसमें निम्नलिखित प्रशासनिक पद होंगे अर्थात् —
  - (1) रजिस्टार,
  - (2) उपरजिस्टार,
  - (3) सहायक रजिस्टार।
- क्रेतनमान—नियम 3 में उस्लिखित पदों की विधिन्न कोटियों के लिए वेतनमान ऐसा होना बिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।
- संख्या—(1) नियम 3 में उल्लिखित पदों की प्रत्येक कोटि की संख्या ऐसी होगी जिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व, विश्वविद्यालयों में विद्यमान नियम 3 मैं उल्लिखित सभी पद केन्द्रीयकत सेवा की वर्तमान स्थायी संख्या का अंग होंगे।
- (3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधीन विद्यमान पहों में से कोई अथवा ऐसा कोई पर जिसे राज्य सरकार भिजब्द में सुजित कर सकेगी, को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी विश्वविद्यालय हुए। समाप्त नहीं किया जायेगा।

#### भाग 3

## भर्ती

- <sup>1</sup>[6. भर्ती का श्रोत, आमेलन और विद्यमान अधिकारियों की सेवा समाप्ति—नियम 7 के प्राथमानों के अध्यर्धन—
  - (क) रिनस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत, उपरिनस्ट्रार के सभी पदों को और सहायक रिनस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत को नियम 20 में निर्दिष्ट रोति से प्रोन्नित द्वारा भरा जायेगा: और
  - (ख) रिजस्ट्रार एवं सहायक रिजस्ट्रार के शैष पदों को भाग 5 में निर्दिष्ट रीति से सीधे भर्ती द्वारा भग जायेगा

परन्तु यह कि खण्ड (क) के अनुसार प्रतिशत की संगणना करने तक प्राप्त किसी भी अंश की अवज्ञा कर दो जायेगी :

- परन्तु अग्रेतर यह कि इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के पदों में से किसी के लिए भी प्रतिनियक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।
- 7. विद्यापान अधिकारियों का आमेलन—(1) <sup>2</sup>[इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, नियम 3 में उल्लिखित पदों में से किसी भी पद पर सेवारत व्यक्तियों की सेवाओं का आमेलन अथवा उनकी समाप्ति को निम्नलिखित प्रावधानों द्वार शासित किया वायेगा—
  - (क) रिजस्ट्रार, ठप-रिजस्ट्रार एवं सहायक रिजस्ट्रार के प्रशासनिक भरों पर सेवारत तथा जिनकी 14 मई, 1973 के पूर्व उक्त पहों में से किसी भी पद पर पुष्टि की गई थी, उस समय तक, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, अन्तिम रूप से केन्द्रीयकृत सेवा में आमेलित किये वार्येंगे।

<sup>].</sup> दिनांक 24-3-1977 को अधिसूचना संख्या 1506/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थाप्ति।

दितांक 31-12-1983 की अधिसूचना संख्या 1793/XV-10-83-35 (41)-1981-- यू॰ ची॰ ए॰ -10-1973-নিयम/1975- ए॰ एम॰ (4)-1982 हारा प्रतिस्थापित।

(b) Other persons holding temporary or officiating appointments referred to in clause (a) above shall unless they opt otherwise, be absorbed provisionally subject to such orders as the State Covernment may in each case pass under clause (c) below.

(c) The services of persons who are provisionally absorbed under clause (h) but who are not found suitable for absorption finally may, by orders of the State Government (made on or before December 3). 1977) be terminated on payment of one month's salary as compensation as provided in sub-section (2) of Section 17 of the Act.

(d) If in any case, orders of the State Government are not made to the contrary under clause (c), the persons concerned shall be deemed to have been finally absorbed in the Centralised Service.

(e) Persons serving on any of the said posts immediately prior to the commencement of these rules shall be required to exercise their option for absorption in the Centralised Service. A person who fails to communicate to the Government in the Education Department his ontion within a period of three months from the date of commencement of these rules shall be deemed to have opted for such absorption.

- (f) The services of persons referred in clause (a) who opt against absorption, shall stand determined, with effect from the date of exercise of such option, and they shall, without prejudice to their claim to any provident fund admissible to them, be paid as compensation, the pay for the remaining period of their service in the University, or six months' pay in the case of persons whose total continuous service immediately before the commencement of these rules exceeded ten years, or three months' pay in the case of persons whose total continuous service as did not exceed ten years, whichever is less.
- (g) The amount of compensation payable under clause (c) or clause (f) shall be paid by the University in which the person concerned was employed immediately before the commencement of these rules.
- (2) Where in the case of a person referred to in sub-section (2) of Section 17 of the Act and absorbed in the service, any particular condition of service prescribed by these rules works out, to be less advantageous to him than that applicable to him before such absorption, then, notwithstanding anything contained in these rules, the condition applicable to him before his absorption shall apply to such person.

Explanation.-Every person to whom these rules apply, shall be liable to transfer from one University to another.]

8. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc.-Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Disabled Military personnel and dependents of freedom fighters shall be in accordance with the orders of the State Government as in force at the time of recruitment.

Note.—Copies of the orders of the State Government as in force at the time of commencement these rules will be found in Schedules 1, 2 and 3 annexed hereto.

- (ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियुक्तियों को अस्थायी रूप से धारित करते हुए या उन पर स्थानापन्न अन्य क्षिक, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, ऐसे आदेशों के अध्यर्थन अस्थायों कप से आमेरित किये जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार निम्न खण्ड (ग) के अधीन प्रत्येक वाट में पारित कर सकेगी।
- (ग) उन व्यक्तियों की सेवाएं, जो खुण्ड (ख) के अधीन अस्यायों रूप से आमेलित किये गये हैं लेकिन जिन्हें अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, राज्य सरकार के आदेतों द्वारा (3) विसम्बद्ध, 1970 को या उसके पूर्व किये गये) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित मुआवजे के रूप में एक माह के खेतन के संदाय पर मायल का टी जायेंगी।
- (घ) यदि किसी भी दल्ला में, राज्य सरकार की सेवाएं खण्ड (ग) के अधीन प्रतिकृत ढंग से नहीं को गयी हैं तो सम्बन्धित व्यक्तियों का केन्द्रीयकृत सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन किया जाना समझ कायेगा।
- (क) इन नियमों के प्रारंभ होने के उत्काल पूर्व उस्त पदों में से किसी पर भी सेवारत व्यक्तियों से के-द्रीयकृत सेवा में आमेलन के दिए, अपने विकल्प का प्रयोग करने की अपेक्षा की जायेगी। कोई व्यक्ति, जो शिक्षा विभाग में सरकार को, नियमावली के प्रारंभ होने को तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपने विकल्प को संस्कृति करने में विफल हो जाता है, का ऐसे आमेलन के हिए चुनाब करना समझा जायेगा।
- (च) खण्ढ (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं, जो आमेलन के विरुद्ध चुनाव करते हैं, उस विकल्प के प्रयोग की तारीख से समाप्त हो जायेगी और वे, उनके लिए प्राष्ट्र किसी भी भविष्य निधि के उनके दावे पर प्रितिकृत प्रभाव डासे बिना विश्वविद्यालय में उनकी सेवा को शेव अवधि को वेतन और उन व्यक्तियों की रहाा में जिनकी हस नियमावलों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक की, छ: माइ का वेतन अथवा उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी यथा पूर्वीका कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक नहीं थी, तीन माइ का बेतन, जी भी कम हो मुआवने के रूप में संदाय किया जायेगा।
- (छ) खण्ड (ग) अधवा खण्ड (च) के अधीन संदेय मुआवजे की धनतांक्ति को उस विस्वविद्यालय हुए। संदाय किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति इस नियमावली के प्रारंभ डोने के ठीक पूर्व नियोजित था।
- (2) जहाँ अधिनियम को थारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट और सेवा में आमेलित व्यक्ति को दशा में, इस नियमायली द्वारा निर्धारित खेवा की कोई विशिष्ट शर्त उसके लिए उससे कम लाभप्रद संगणित होती है जो उसके लिए उस आमेलन के पूर्व प्रयोज्य थी तो इस नियमायली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य शर्त ऐसे व्यक्ति हेतु लागू होगी।

स्थाधीकरण —ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए यह नियमावती लागू होतो है, एक विस्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय को स्थानानरण के लिए दायी होगा।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण —अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नियोंग्य सेवाकिर्मियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आफ्रितों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के उन आरेवों के अनुसार होग्य जो पत्तों के समय प्रवृत थे।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय यथा प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियाँ उससे संलग्न अनसनी 1, 2 तथा 3 में पाणी जावेंगी।

## PART IV OUALIFICATIONS

## Nationality.—A candidate for recruitment to any post in the Centralies Service must be—

- (a) a citizen of India: or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma. Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tenzania (formerly Tanzanayika and Zanzibar with the intention of permanently settling down in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a grown in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no category and the category if a candidate may be retained in service after a period of one year, only if he has acquired Indian Citizenship.

Note.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

<sup>1</sup>[10. Age.—(1) A candidate for direct recruitment to the post of Registrar and Assistant Registrar must have attained the minimum age and must not have attained the maximum age, mentioned below, on the first day of January next following the year in which the recruitment is made:

| ct following the year in which | the recruitn | nent is made | 2:      |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------|--|
|                                |              | Minimum      | Maximum |  |
| Registrar                      | _            | 35           | 45      |  |

Assistant Registrar — 30 45
Provided that the maximum age limit shall, in the case of candidates
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and dependents of
freedom fighters, be greater by five years:

Provided further that in respect of the posts already advertised by the commission, the age limit shall be as provided in Rule 10 before the enforcement of the Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service (Fifth Amendment) Rules, 1986.

(2) In the case of a person who has already rendered at least one year's service in any of the posts in the Centralised Service or in the University, the maximum age limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service over the age limits mentioned in sub-rule (1).]

Subs. by Noti. No. 3584/XV-X-86-35 (25)-81, dated 30, July, 1986.

## भाग 4 अर्हताएँ

- 9. राष्ट्रीयता—केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर भर्ती के लिए अध्यर्थी निम्न में से कोई होगा—
  - (क) भारत का नागरिक: अथवा
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में, भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आ गया था; अथवा
  - (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, सिस्तेन और केन्या, युगांडा एवं तंजानियां संयुक्त गणतन्त्र (पूर्व में तंजानायिका एवं जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकन देशों से प्रवास कर चुका है:

परन्तु यह कि उपरोक्ष्त कोटि ''ख'' अथवा ''ग'' का अभ्यर्थी वह व्यक्ति क्षोगा जिसके पक्ष में पात्रता प्रभाग-पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है :

परन्तु अग्रेतर यह कि कोटि ''ख'' के अध्यर्थी से उप-पुलिस महानिरोधक आसूचना शाखा उत्तर पदेश हारा पात्रता प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने की भी अपैशा की जायेगी :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कोटि "ग" का है तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई भी पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष को अवधि के परचात् सेवा में केनल तभी प्रतिधारित किया जायेगा जब उसने भारतीय नागरिकता जो अर्जित कर लिया हो।

टिप्पण—अध्यर्थी, जिसकी दशा में पात्रता का प्रामण-पत्र आवश्यक है लेकिन उसे न तो जारी किया गया है और न ही उससे इन्कार किया गया है, को पर-परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे उसके द्वारा प्राप्त या उसके पक्ष में जारी किये जा रहे आवश्यक प्रमाण-पत्र के अध्यर्थीन उसे भी अस्यायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

[ 10. आयु—(1) रिजस्ट्रार और सहायक रिजस्ट्रार के पद हेतु सीधे भर्ती के लिए अध्यर्थी ने उल्लिखित उस वर्ष के पश्चात् अगलो जनवरी के प्रथम दिन पर, जिसमें भर्ती की गयी है, निम्नवत् उल्लिखित न्युनतम आयु को प्राप्त कर लिया हो और उसने अधिकतम आयु को प्राप्त न किया हो :

|                |   |   | न्यूनतम | अधिकतम |
|----------------|---|---|---------|--------|
| रजिस्ट्रार     | _ | - | 35      | 45     |
| सहायक रजिस्टार | - | _ | 30      | 45     |

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों को दशा में पाँच वर्ष अधिक होगी :

परन्तु अग्रेक्त यह कि आयोग द्वारा पहले से विज्ञापित पढ़ों के सम्बन्ध में आयु सीमा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा (पंचम संशोधन) नियमाबलो 1986 के प्रवृत्त होने के पूर्व नियम 10 में यथा उपबन्धित आयु सीमा होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को दशा में, जो पहले ही केन्द्रीयकृत सेवा में या विश्वविद्यालय में पदों में से किसी में कम से कम एक वर्ष की सेवा दे चुका है, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक अधिक होगी जिस सीमा तक उसने उपनियम (1) में उल्लिखित आयु सीमाओ पर लगातार सेवा प्रदान की है।]

<sup>1</sup> दिनांक 30 नुसाई, 1986 की अधिस्थन संख्य 3584/XV-X-86 35 (25) 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

- 11. Character.—(1) The appointing authority shall satisfy itself that the character of a candidate for appointment to any post in the service is such as may render him suitable, in all respects, for employment in the Centralised Service.
- (2) Every candidate for recruitment shall be required to submit certificate of character from the principal/head of the institution last attended and from two Gazetted Officers (not related to the candidate) in active service of the State or Union Government who are well acquianted with his private life but unconnected with his school, college or University.
- (3) Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or any Government body or Corporation or Public Sector undertaking or a University shall be ineligible for appointment to the service. Any person who has been convicted by a Court of law for offences involving moral turptude shall also be deemed ineligible.
- 12. Physical fitness.—No person shall be appointed to a post in the Centralised Service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate is finally approved for appointment to a post in the Centralised Service he shall be required to appear before the State Medical Board for medical examination and be declared fit by it.
- 13. Qualifications.—A candidate to any post under the Centralised Services must possess the requisite qualifications as the Commissions may prescribe with the approval of the State Government.
- 14. Marital Status.—A male candidate who has more than one wife living and a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for recruitment to the Centralised Service:

Provided that the Governmor may, if satisfied that there exist special grounds doing so, exempt any person from the operation of this rule.

PART V

#### PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

- 15. Communication of the number of vacancies.—Whenever a vacancy/vacancies to a post in the service requires/require to be filled by direct recruitment, the Secretary shall send intimation about it to the Commission intimating also the number of vacancy/vacancies. If any, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 8.
- 16. Applications.—(1) Applications for recruitment to the Centralised Service shall be invited by the Commission and shall be made on the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission and shall be submitted within such time as may be specified.
- (2) Candidates already employed in the Centralised Service shall submit their applications through proper channel to the Government who shall forward them to the Commission along with their periodical reports. Candidates employed elsewhere should submit their applications to the Commission through their employer.

- 11. चरित्र—(1) नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का इस विषयक समाधान करेगा कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अध्यर्थों का चरित्र ऐसा हो जो उसे केन्द्रीयकृत सेवा में नियोचन के लिए सभी प्रकार से उपयक्त बनाये।
- (2) भतों के लिए प्रत्येक अध्यर्थों से अन्तिम बार उपस्थित होने वाली संस्था के प्रधानाचार्य/ विभागाच्यक्ष से और राज्य अथवा संघ सरकार को सक्रिय सेवा में दो राजपन्नित अधिकानियों से (जो अध्यर्थी के रिश्तेदार न हों) जो उसके निजो जीवन से भली भीति परिधिया हैं। लेकिन उसके विद्यालय, कालेज अध्या विश्वविद्यालय से आसम्बद्ध हों, चरित्र प्रयाण-पत्र दाखिल करने की अपेका को आयेगी।
- (3) संप सरकार अथवा किसो राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसो सरकारी निकाय या निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय से बर्खास्त किये गये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। कोई व्यक्ति, जिसे नैतिक अध्यता को अन्तर्वतित करते हुए अपराधों के लिए जिथ न्यायालय द्वारा सिद्ध टोच किया जा चका है, भी अपात्र समझा जायेगा।
- 12. शारीरिक उपयुक्तता—कोई भी व्यक्ति केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका धानिस्क और हारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक धीब से मुक्त न हो जिसका उसके शासकीय कर्तव्यों के कुशल कार्य सम्पादन में इसक्षेप करना संभाव्य है। इससे पूर्व कि किसी अभ्यार्थों को केन्द्रीयकृत सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जाये, उससे चकिरिसीय जीवे और उसके द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के लिए राज्य विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने को अपेक्षा को जायेगी।
- 13. अईताएं —केन्द्रीयकृत सेवाओं के अधीन किसी घट के लिए अध्यर्धी को ऐसी अपेक्षित अईताओं को रखना होगा जिन्हें आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विद्वित कर सकेगी।
- 14. वैवाडिक प्रास्थिति—पुरुष अध्यर्थों, जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अध्यर्थों जो पहले से जीवित पत्नी की किसी व्यक्ति से विवाह कर चुको है, केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए पात नहीं होगा :

परन्तु यह कि राज्यपाल महोदय, यदि उनका यह समाधान हो आये कि ऐसा करने के विशेष आधार विद्यानन हैं. इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छट प्रदान कर सकेगा।

### भाग 5

## सीधे भर्ती की प्रक्रिया

- 15. रिक्तियों की संख्या की संसूचना—जब कभो सेवा में किसी पद पर रिक्ति/रिक्तियों को सीधे भीर जाने की अपेक्षा की जाती है तो सचिव, उसके बारे में आयोग को रिक्ति/रिक्तियों के बारे में खुचित करते हुए सूचना भेजेगा। यह कोई हो तो उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और नियम 8 के अधीन कोटियों के अध्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।
- 16. आबेदन—(1) केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए आबेदनों को आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा और उन्हें ऐसे विहित प्ररूप में किया जायेगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा तथा जिसे ऐसे समय के भीतर जमा किया जायेगा जिसे विनिर्दिष्ट किया जायेगा ?
- (2) केन्द्रीयकृत सेवा में पहले से नियोजित अध्यर्थी सरकार के समझ समुचित माध्यम से अपने आयेदनों को जमा करेंग जो उन्हें अपनी समय-समय पर रिपोर्टों के साथ आयोग के समक्ष अप्रेशित करेगा। अन्यम कहीं नियोजित अध्यर्थींगण को अपने आयेदनों को अध्योग के समक्ष अपने नियोजक के माध्यम से जम्म करना खाहिए।

- 17. Scrutiny of applications, interview, etc.—Recruitment to the posts of Assistant Registrar shall be made on the basis of a competitive examination. The Commission shall scrutinize the applications received and shall admit the eligible candidates to appear at the competitive examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.
- (2) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission, having regard to the necessity of securing due representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc., shall summon for interview such number of candidates as, on the results of the written examination, have shown their suitability for being called for such interview. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.
- (3) The Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.
- (4) The syllabus and the rules relating to the competitive examination will be prescribed from time to time by the Commission with the prior approval of the State Government.
- (5) Recruitment to the posts of Registrar shall be made on the basis of interview alone. The Commission shall scrutinize the applications received by them and summon for interview such candidates as seem best qualified for appointment to the service. Thereafter the Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.
- 18. Fees.—Candidates shall pay to the Commission and to the Medical Board such fees as may, from time in time, be prescribed by the State Government. No claim for the refund of fees shall be entertained.
- 19. Approved list.—On receipt of the list prepared by the Commission under Rule 17, the Secretary shall, subject to the provisions of Rule 8, have the names of the candidates entered in a list in the same order in which they have been recommended by the Commission for appointment.

#### PART VI

#### PROCEDURE FOR PROMOTION

<sup>1</sup>[20. Vacancies to be filled by promotion.—(1) Selection shall be made for recruitment by promotion—

- (a) to the post of Registrar, strictly on merit from amongst the permanent Deputy Registrars;
- (b) to the post of Deputy Registrar, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, from amongst the permanent Assistant Registrars; and
- (c) to the post of Assistant Registrar, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, from amongst the permanent Superintendents including permanent Superintendents (Accounts) in the offices of the Universities.

Rule 20 subs. by Notification No. 482/LXX-1-2005-15 (16)-2005, dated 30 September, 2005.
 Published in U.P. Gazette, Extra, Part 4, Section (Ka), dated 30 September, 2005.

- 17. आवेदनों की संबोक्षा, साक्षात्कार आदि—(1) सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर धर्म प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जायेगी। आयोग प्राप्त किये गये आवेदनों की जाँच करेगा और पत्र अध्यर्थी को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सिम्मिलित होने के लिए स्वीकार करेगा। किसी भी अध्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं किया वायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश का प्रमाण- पत्र न हो।
- (2) लिखित परीक्षा के परिणाम को प्राप्त किये जाने एवं उसे तालिकाबद्ध किये आने के पश्चात् आयोग, अनुस्वित जातियों, अनुस्वित जातायों, अनुस्वित जातायों, अनुस्वित जातायों, अनुस्वित जातायों, अनुस्वित जातायों, अनुस्वित परीक्षा के ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अध्यार्थियों को बुलायेगा। जिन्होंने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने हेतु अपनी उपयुक्तता दशित की है। साक्षात्कार में प्रत्येक अध्यार्थों को प्रदत्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में सम्मिलित किया जायेगा।
- (3) आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अम्बर्धियों की सूची वैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अमेरिक करेगा।
- (4) प्रतियोगितास्मक परीक्षा के सम्बन्ध में पाट्यक्रम और नियमों को आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्यानुमोदन से समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- (5) राजस्ट्रार के पद पर पताँ को अकेले साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। आयोग उनके झरा प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगा तथा ऐसे अध्यार्थयों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जिनका उस सेवा में नियुक्ति हेतु सर्वोत्तम आहेंत होना प्रतीत होता हो। तत्पश्चात्, आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अध्यार्थयों को सूची तैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अग्रेषित करेगा।
- 18. शुल्क अभ्यर्थीगण आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसे शुल्क संदाय करेंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा। शुल्क के प्रतिदाय के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- 19. अनुमोदित सूची—नियम 17 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची के प्राप्त होने पर, सिंबत, नियम 8 के प्रावधानों के अध्यधीन, अध्यधियों के नामों को सूची में उसी क्रम में प्रविष्ट करायेगा जिसमें उनकी आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश को गयी है।

## भाग 6

## प्रोन्ति की प्रक्रिया

<sup>1</sup>[20. फ्रोन्नित द्वारा रिक्तियों का भरा जाना—(1) चयन को प्रोन्नित द्वारा भर्ती हेतु किया जावेगा—

- (क) र्रीबस्टार के पद पर, स्थायी उप-रिवस्टारों में से नियमत: मेरिट के आधार पर;
- (ख) उप-र्यजस्ट्रार के पर पर, स्थापी सहायक राजस्ट्रारों में से अनुपयुक्त के नामंजूर किये जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर: और
- (ग) सहायक रिकस्ट्रार के पद पर, अनुपयुक्त पाये जाने के अध्यक्षीन वरिष्ठता के आधार पर, विश्वविद्यालयों के कार्यालयों में स्थायी अधीक्षकों (लेखा) सिंहत स्थायी अधीक्षकों में से।

नियम 20 दिनांक 30 सितान्बर, 2005 के उ० प्र= गजर, असाधारण, भाग 4 अतुधाग (क) में प्रकाशित दिनांक 30 सितान्बर, 2005 को अधिसूचना संख्या 482/LXXx-1-2005-15 (16)-2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (2) The selection shall be made in consultation with the Commissioaccording to the Uttar Pradesh Selection by Promotion in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.
- (3) The Selection Committee for the purpose of such selection, shall consist of  $\rho$ 
  - The Chairman or a member of the Commission, representing the Commission, who shall be the Chairman of the Committee:
  - (ii) The Director, Higher Education, Uttar Pradesh; and
  - (iii) One of the Vice-Chancellors of the Universities, to be nominated by the State Government.

#### PARET VII

#### APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

- 21. Appointment.—(1) On the occurrence of substantive vacancies, the Covernment shall make appointment to the various posts in the Centralised Service from the list prepared under Rule 19 or Rule 20, as the case may be.
- (2) The Government may also make appointment in temporary vacancies for a period exceeding six weeks from among the persons from the list prepared under Rules 19 and 20.
- (3) If no approved candidate is available for appointment the Government may either make a temporary appointment by deputation of an officer serving under the State Government or may appoint a candidate who is eligible under the rules for permanent recruitment to the Centralised Service. No such appointment shall extend beyond the period of one year without consultation with the Commission.
- (4) If a vacancy arises in any post for a period not exceeding six weeks, temporary arrangement may be made by the Vice-Chancellor concerned by appointment of a person eligible under the rules.
- 22. Probation.—(1) A person on appointment to the Centralised Service in or against a substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years:

Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the Centralised Service may be allowed, in whole or in part, to be counted by the State Government towards the period of probation:

Provided further that the Government may, for sufficient reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases for a further period not exceeding two years. Any such order of extension shall specify the exact period for which the probationary period is extended.

(2) If during or at the end of the period of probation or extended period of probation, it is found that the person concerned has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to come up to the standard expected of him, he may be reverted to his substantive post, if any, or if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with without entitling him to any compensation.

- (2) चयन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) के साथ परामर्श करके प्रोन्ति द्वारा चयन नियमावली, 1970 के अनुसार आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।
  - (3) उस चयन के प्रयोजनार्थ चयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे-
    - आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग का प्रतिनिधित्व करता हो, समिति का अध्यक्ष होगा-
    - (ii) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उ० प्र०: और

नियम 21-22]

(iii) राज्य सरकार द्वारा मनोनोत किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के ठप-कुलपितयों में से एक।

#### भाग 7

## नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

- 21. नियुक्ति —(1) रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, सरकार नियम 19 या जैसा विषय हो नियम 20 के अर्थान तैयार की गयी सूची से केन्द्रीयकृत सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करेगी।
- (2) सरकार नियम 19 तथा 20 के अधीन तैयार को गयी सूची से प्राप्त व्यक्तियों में से छ: सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रिक्तियों में भी नियुक्ति कर स्केगी।
- (3) यदि कोई भी अनुमोदित अध्यार्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है तो सरकार या तो राज्य सरकार के अधीन सेवारत किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी या किसी ऐसे अध्यर्थी को नियुक्त कर सकेगी जो केन्द्रीयकृत सेवा में स्वायो भर्ती के लिए नियमावली के अधीन पात्र हैं। ऐसी कोई भी नियुक्ति आयोग के साथ परामर्श किये बिना एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी।
- (4) यदि कोई रिक्ति छ: सप्ताह से अनिधक को अविध के लिए किसी पद में प्रौदभूत होती है तो नियभावली के अधीन पात्र व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा सम्बन्धित उप-कुलपित द्वारा अस्थायी नियुक्ति की जा सकेगी।
- 22. परिवीक्श—(1) किसी मूल रिक्ति में या उसके परले केन्द्रीयकृत सेवा के लिए रिक्ति पर कोई भी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीयकृत सेवा के काइर में सम्मिलित किसी पद में स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में प्रदत्त निरंतर सेवा को पूर्णत: या आंशिक रूप से परियोधा को अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संगणित किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी:

परन्तु अप्रेतर यह कि सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दो वर्ष से अनिधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए वैयन्तिक वादों में परिवीक्षा की अवधि को विस्तारित कर सकेगी। विस्तार के ऐसे किसी भी आदेश में उस यथार्थ अवधि को विनिर्दिष्ट किया जायेगा निसके लिए परिवाक्षा की अवधि विस्वारित की गयो है।

(2) यदि परिलीक्षा को अवधि अववा परिलीक्षा को विस्तारित अवधि के दौरान अथवा अन्त होने पर, यह पापा जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है अथवा वह उससे अपेक्षित मानक पर खरा उत्तरने में अन्यथा विफल हो गया है तो उसे वापस मूल पद, बदि कोई हो, पर भेजा जा सकेगा, अथवा यदि वह किसी भी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं रखता है तो उसको सेजाएं उसे किसी भी मुआवजे का हकदार बनाये बिना अभिमुक्त की जा सकेगी।

- 23. Confirmation.—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct are satisfactory and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has, during the period of probation worked.
- 24. Seniority.—(1) Seniority in any category of posts in the Centralised Service shall be determined by the date of the order of appointment in substantive capacity to that category provided that if two or more candidates are appointed on the same date, their seniority inter se shall be determined according to the order in which their names appear in the list prepared under Rule 19 or 20.
- (2) Seniority of the offices in Service at the commencement of these rules may be determined in any category of posts on the basis of total length of continuous service followed by confirmation in that category.
- (3) If a dispute arises in regard to the seniority of an Officer, the manner shall be decided by orders of the Government which shall be final.

Note.—A candidate appointed directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. Whether the reasons in a particular case are valid or not shall be subject to the decision of the State Government.

 Transfer.—The State Government may transfer any member of the Centralised Service from one University to another.

#### PART VIII

#### OTHER PROVISIONS

- 26. Paying Authority.—Subject to the provisions of these rules, the pay and allowances of persons appointed to Centralised Service shall be paid by the University in which such person is for the time being posted.
- 27. Pay during probation.—(1) A person on probation, if he is not already in the permanent service of a University shall draw during the period of probation, the minimum pay of the post for the first year and increments as they accrue, provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increment unless the Government so directs.
- (2) The pay during the period of probation of a person who is already holding a substantive post in the service of a University before recruitment to the Centralised Service, shall be regulated in accordance with the relevant rules relating to the pay of the employees of the University.
- 28. Criteria for crossing efficiency bars.—(1) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the first efficiency bar unless he is found to have worked satisfactorily and to the best of his ability and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has worked.
- (2) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the second and subsequent efficiency bars, if any, unless he has given full satisfaction by his work, conduct, integrity and ability.

- 23. स्थायीकरण—परिवोक्षापीन को परिवोक्षा की अविध अथवा जैसा विषय हो परिवोक्षा की विस्तादित अविध के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति में स्थायों किया जावेगा चरातें उसका कार्य एवं आवरण संतोषजनक हो और उसकी सत्विन्छा को उस विस्वविद्यालय के उपकुलपित हारा सत्यापित किया जायेगा विसमें उसने परिवोक्षा को अविध के दौरान कार्य किया है।
- 24. विरिष्ठता (1) केन्द्रीयकृत सेवा में पदों को किसी भी कोटि में विरिष्ठता का अवधारण दस कोटि के लिए मूल क्षमता में नियुक्ति के अमरेश को आरोध से अधधारण किया वायेगा परन्तु यह कि यदि दो या अधिक व्यक्तियों को एक हो तारीख पर नियुक्ति की जाती है तो उनकी परस्पर विरिष्ठता का अवधारण उस क्रम के अनुसार किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 19 अथवा 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में धर्णित हैं।
- (2) इस नियमावलो के प्रारम्भ होने के समय सेवा में परों को विरिष्ठता का अवधारण उस कोटि में स्थायीकरण के पश्चात् लगातार सेवा की कुल अवधि के आधार पर परों की किसी भी कोटि में किया जा मकेता।
- (3) यदि किसी अधिकारी की विराज्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रीति को सरकार के आदेशों द्वारा विनिष्टिचत किया जायेगा जो अन्तिम होंगे।

टिप्पण—सोधे नियुक्त किया गया अभ्यर्थी उस दशा में अपनी वरिष्ठता खो सकता है जब वह बिना किसी वैध कारण के पद भार प्रहण करने में असफल हो जाता है जबकि उसे रिक्ति प्रस्तावित को गयी हो। क्या किसी वाद विशेष में कारण वैध है या नहीं, यह राज्य सरकार के निर्णय के अध्यर्थीन होगा।

25. स्थानान्तरण—राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य का एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण कर सकेगी।

#### भाग 8

#### अन्य क्रमाधाण

- 26. चेवच संदाच प्राधिकारी—इन निपमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन केन्द्रीयकृत सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का संदाय उस.विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा जिसमें वह व्यक्ति तत्माग्रव तैनात है।
- 27. परिवीक्षा के दौरान बेतन—(1) परिवीक्षा पर व्यक्ति, यदि वह पहले से विश्वविद्यालय की स्थायों सेवा में नहीं है, परिवीक्षा को अवधि के दौरान प्रथम वर्ष के हिए पद के न्यूनतम वेतन को तथा वेतन वृद्धियों को जो उपार्जित होती हो प्राप्त करेगा परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि को संतोध प्रदान करने में असफतना के कारण विस्तारित किया जाता है तो विश्वतित अवधि वृद्धि के लिए संगणित नहीं की जायेगी जब तक कि सरकार ऐसा निर्देशित न करें।
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के पूर्व किश्वविद्यालय की सेवा में पहले से मूल पद को धारित कर रहा है, की परिवांक्षा की अवधि के दौरान वेतन को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अनुसार विजियमित किया जायेगा।
- 28. कुशलता की बाधाओं को दूर करने के मापदण्ड—(1) केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम कुशतता के अवरीध को पार करने की तब तक अनुमांत नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका संतीयजनक ढंग से और अपनी भासक समता में कार्य करना न पाया जाये एवं उसकी सत्यनिष्ठा को उस विश्वविद्यास्त्रय के उपकृत्याची हारा प्रमाणित न किया जाये विसम्में उसने कार्य किया है।
- (2) केन्द्रीयकृत सेवा के किसो भी सदस्य को हिताय और पश्चात्वर्ती कुशलता अवरोधों को यदि कोई हो, को पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपने कार्य, आचरण, सल्यन्थित और योग्यता द्वारा पूर्ण संतोष प्रदान न किया हो।

- (3) Orders allowing a member of the Centralised Service to cross fifeficiency bar and allowing the increment next above the bar shall be issued the University in which he is for the time being posted.
- (4) On each occassion on which a member of the Centralised Service allowed to cross an efficiency bar which had previously been withheld, his pay, with effect from the date of crossing the bar shall be fixed in the time scale at such stage as the University may decide.
- 29. Canvassing.—No recommendation for recruitment, either written or oral, other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support either directly or indirectly for his candidature by other means, shall disqualify him for appointment.
- 30. Leave, leave allowances, officiating pay, fees and honoraria.—(1) Except as otherwise provided in these rules, all matters relating to leave and leave-salery shall be regulated in the manner laid down in the leave rules applicable to the government servants of like status and all amendments thereto together with all explanations and clarifications issued from time to time shall, mutatis mutandis, apply.
- (2) Grant of pay, including officiating and additional pay, special pay, hororarium compensatory allowance, subsistence allowance, to a member of the Centralised Service and the acceptance of fees, if any, shall be regulated on the same terms and conditions as are applicable to the government servants of the same status under the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the U.P. Financial Hand-Book, Volume II. Parts II-IV.
- (3) Except as expressly provided in these rules, the provisions of the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the Financial Hand-Book, Volume II, Parts II-IV and travelling allowance rules contained in Financial Hand-Book, Volume III, shall, mutatis nutandis, apply.

Notes.—(i) The corresponding authorities competent to exercise various powers under the said Hand-Book for purposes of these rules shall be such as Government may, by order, determine from time to time.

- (ii) In the event of doubt about the applicability of the rules etc., the decision of the Government shall be final.
- 31. Incidence of leave charges, etc.—The incidence of leave charges, transit, pay and allowances including travelling allowance of a member of the Centralised Service transferred from one University to another, shall be regulated in accordance with the following principles:
  - (a) When a member of the service is transferred from one University to another, his transit pay and allowances shall be borne by the University to which he is transferred:
  - (b) Before the member of the service is allowed to draw his pay and allowances in the University to which he has been transferred, the member shall produce a certificate from the Finance Officer of the University in which he has been serving before such transfer to the effect that such member has not drawn any such pay or allowances;

- (3) कुशतला अवरोध को पार करने के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को अनुमति प्रदान करते हुए एवं उपरोक्त अवरोध के आगे वार्षिक वृद्धि की अनुमति देते द्वुए आदेशों को उस विश्वविद्यालय हुए। जारी किया आयेगा जिसमें वह तत्समय तेनात है।
- (4) ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को कुशलता अवरोध को पार करने की अनुमति दो जाती है, जिसे इससे पूर्व प्रतिधारित किया गया था, उस अवरोध को पार करने की तारीख से उसका बेतन ऐसे प्रक्रम पर समय बेतनमान में नियत किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालय बिनिश्चित कर प्रदेशाः
- 29. संबाखना करना—वह नियमावली के अधीन अपेडित सिफारिस को छोड्कर अन्य कोई भी भरों की सिकारिस चाहे वह लिखित हो या मीछिक विचारण में सिम्मिलन नहीं की जायेगी। अन्य साधनों द्वारा अपनी अध्यर्थना के लिए या तो सीचे या अप्रत्यक्ष कर से समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी अध्यंशों के पह से किया गया कोई भी प्रयास नियक्ति के लिए उसे अनिर्देश करेंगा।
- 30. अवकाश, अवकाश भत्ते, स्थानापन्य वेतन, शुरूक और मान्देय—(1) इन नियमों में अन्यथा यथा उपनीप्ति के सिवाय, अवकाश, अवकाश-पत्तों से सम्बन्धित सभी मामलों को समान प्रास्थित के सरकारों के लिए प्रयोज्य सेखा नियमों में निर्देष्ट रीति से विनियमित किया जायेगा और समय-समय पर जारी सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों के साथ उसमें सभी संशोधन यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ ताग होंगे।
- (2) केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के लिए, स्थानापन्न एवं अतिरिक्त वेतन, विशेष बेतन, मानदेव शतिपुत्क शता, आवीदिका भवा सहित वेतन का प्रदान करना और शुल्कों, यदि कोई हो, की स्वीकृति को उन्हीं निकंशनों एवं शतों पर विनियमित किया जायेगा जो ड० प्र० वित्तीय इस्त-पुस्तिका, खण्ड II, भाग II-IV में अन्तर्विष्ट उ० प्र० मीलिक और सहायक नियमावली के अधीन उसी प्रास्थिति के सरकारी सेवकों के लिए प्रयोग्य हैं।
- (3) इस नियमावाली में अन्यवा उपनिचात के सियाब, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2-4 में अन्तिविंध ठ० प्र० मौतिक और सहायक नियमावाली के प्रावधान तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-3 में अन्तिविंध यात्रा भर्तों से सम्बन्धित नियम यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागु होंगे।

डिप्पण—(i) इस नियमावलों के प्रयोजनों के लिए उनत इस्त पुरितका के अभीन विभिन्न शांक्तयों का प्रयोग करने के लिए सक्षम तत्समानी प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी होंगे जिन्हें सरकार आदेश हारा समय-सम्य पर अवधारित कर सकेगो।

- (ii) निवमों को प्रयोज्यक्त आदि के बारे में संदेइ उत्पन्न होने की दशा में, सरकार का निर्णय अस्ति।
- 31. अवकाश प्रभार का आपतन आदि—अवकाल प्रभारों का आपतन, मार्ग-व्यय बेतन और भत्ते, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के एक विश्वविद्यालय से किसी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानानारित किये गये सदस्य के यात्रा भन्ते सम्भित्तत हैं, को निम्नीलिखित सिद्धानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा :
  - (क) जब सेना के किसी सदस्य को एक चिश्यिच्छालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानानारित किया जाता है तो उसका मार्गस्त बेतन और भत्ते उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जायेंगे जाड़ी उसे स्थानानारित किया गया है।
  - (ख) इससे पूर्व कि सेवा के उस सरस्य को ऐसे विश्वविद्यालय में अपना बेतन और भन्ने की अपुनित दी जाये गहीं उसे स्थानान्तरित किया गया है तो यह सदस्य उस विश्वविद्यालय के जिसमें वह उस स्थानान्तरा के पूर्व सेवा करता आ रहा है। इस विश्वयक वित्त अधिकारी से प्रमाण-पत्र को ऐस करेगा कि उस सरस्य में ऐसा कोई भी वेतन अपवा भर्त नहीं लिये हैं।

- D. F. STATE ONLY ENGINE
  - (c) Leave salary shall be borne by the University from where such member proceeds on leave.
- 32. Existing Provident Fund rules to continue.—Till such time as a common Provident Fund for the Centralised Service is established, the members of the Service shall, unless otherwise provided in these rules, continue to be governed by the Provident Fund Regulations or Rules of the University in which they are posted for the time being:

Provided that notwithstanding anything contained in the regulations or the rules of such University, the minimum amount of subscription to be made by a member of such service to the Fund shall be an amount calculated at the rate of ten per cent of his salary (which term shall mean pay, leave salary or subsistence grant as defined in Financial Hand-Book, Volume II) and the contribution thereto be made by the University shall be at the rate of twelve per cent of his salary in the case of a subscriber drawing a salary of Rs. 500 and ten per cent in the case of a subscriber drawing a salary mere than Rs. 500 but not exceeding Rs. 1000 and eight per cent in each case of a subscriber drawing a salary of Rs. 1000 or above, both amounts being separately rounded to the nearest whole rupee (50 paise or more counting as the next higher rupee):

Provided further that a member of the Centralised Service, who was governed by any General Provident Fund Regulations or Rules of a University immediately before his absorption in or appointment to such service shall, notwithstanding anything contained in these Rules, continue to be governed by such General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be, in the following manner:

- the subscription on account of General Provident Fund of such a member shall be deducted every month from his pay by the University in which he is posted for the time being;
- (ii) The said University shall pay every month to the University in which such an officer was employed immediately before his absorption in or appointment to the Centralised Service his subscription to the General Provident Fund; and
- (iii) The University where such an officer was employed immediately before his absorption or appointment shall be liable to pay General Provident Fund to him after his retirement and to the members of his family in accordance with the said General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be.
- 33. Provident Fund in the case of transfer.—Immediately upon transfer of a member of the Centralised Service from one University to another, otherwise than in a leave arrangement not exceeding 120 days, a new Provident Fund Account shall be opened in the name of such member under the University to which he has been transferred and the Vice-Chancellor of the University from where he has been transferred shall, within thirty days from the date of such transfer, forward to the University to which he has been transferred, a full and complete account of the member's Provident Fund and cause to be transferred to his new account the amount standing to his credit in the old account along with interenst calculated up to the month in which the account is so transferred. All further interest on such amount as from the next succeeding month, shall be payable by the University where the new account has been opened.

- (ग) अवकाश वैतन को उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा जहाँ से वह सदस्य अवकाश पर जाता है।
- 32. विद्यासान भविष्य निश्चि नियम बने रहेंगे—चब तक केन्द्रीयकृत सेवा के लिए सामान्य भविष्य निश्चि स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक सेवा के सदस्य, अब तक इस नियमानली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उस विश्वविद्यालय के भविष्य निश्चि विद्यासा अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जिनमें उन्हें तत्समय तैनात किया गया :

परन्तु यह कि उस विश्विवादाय के विनियमों अवना नियमों में अन्तर्विष्ट किसी थी बात के होते हुए, उस निधि में ऐसी सेवा के सदस्य द्वारा किये जाने वाले अभिदाय की न्यूनतम धनराशि उसके नेतन के दस प्रतिशत की दर पर संगठित धनराशि होगी (जिस पद ना अभिग्नाय नेतन, अक्काश वेतन अक्षता वैद्यानेय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 में याचा परिभाषित आजीविका अनुदान से होगा और उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला अंशदान 500 हक के वेवन को प्राप्त करते हुए अभिदायकर्ता की दशा में उसके नेतन का बारह प्रतिशत कोदर से होगा और 500 हक से अधिक लेकिन 1000 रूक से कम के वेवन को प्राप्त भरने वाले अभिदायकर्ता को दशा में दस प्रतिशत तथा 1000 रूक या उससे अधिक नेतन को ग्राप्त करने वाले अभिदायकर्ता के स्थान में आठ प्रविशत होगा, दोनों भरताशिखां निकटतम पूर्ण रुपये पर पृथक रूप से पूर्णाकित को जायेगी (अगले उच्चतर रूक के रूप में उप ये या अधिक को संगठित किया जायेगा):

परन्तु अग्रेतर यह कि केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, जिसे किसी विश्वविद्यालय के सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा उसके उस सेवा में आभेतन या नियुक्ति के ठीक पूर्व शासित किया गया था, इस नियमायली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए सामान्य भविष्य निधि चिनियमों या जैसा विषय हो नियमों द्वारा नियनिस्तित रीति से शासित होता रहेगा:

- ऐसे सदस्य का सामान्य भविष्य निधि के खाते पर अभिदाय प्रत्येक माह विश्वविद्यालय द्वारा उसके चेतन से का2 लिया जायेगा जिसमें वह तत्समय प्रजृत है;
- (ii) उबत विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय में जिसमें ऐता अधिकारी केन्द्रीयकृत सेवा में अपने आमेलन अथवा निवृक्ति के तत्कालपूर्ण नियोजित था प्रत्येक माह सामान्य भविष्य निधि में उसका अभिदाय सेदाय करेगा; और
- (iii) विश्वविद्यालय जहाँ ऐसा अधिकारी अपने ऑमेलन या निवृत्तित के तत्काल पूर्व नियोजित या, उसे उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् और उसके परिचार के संदस्यों को उक्त सामान्य भविष्य निधि विभियमों अथवा जैसा विषय ही निगमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि रोदाय करने के लिए दायों होगा।
- 33. स्थानान्तरण की दशा में भविष्य निधि—एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसीयकृत सेवा के सदस्य के स्थानान्तरण होने पर तत्काल 120 दिन से अनिधक के अवकाश के प्रबन्ध की रशा को छोड़कर अन्य दशा में, नया भविष्य निधि खाता उस विश्वविद्यालय के अभीन उस सदस्य के नाम से खीला जायेगा जहाँ से स्थानान्तरित किया गया है और उस निश्वविद्यालय का उपकुलमित, उस स्थानान्तरण की वारीख से तीस दिन के भोकर उस विश्वविद्यालय के समक्ष, जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है, उस सदस्य के भविष्य निधि के पूर्ण खाते को अग्रेषित करेगा तथा थड़ उसके नये खाते में पुराने खाते से उसका जमा राशि को उस माह उक संगणिव व्याव के साथ अन्तरित करायेगा जब खाते को इस प्रकार अन्तरित किया गया हो। बीसा कि अगले उत्तरित माह के अंतरित करायेगा पर सभी ऑतिरिक्त व्याव उस विश्वविद्यालय द्वारा संदेश होगा जहाँ नया खाता खोला गया है।

- 34. Intimation to be sent promptly.—In the circumstances other than those mentioned in Rule 33 the member of the Centralised Service shall continue as subscribe to his existing Provident Fund and tender such further amounts as may be required of him in connection therewith and the University administering the Fund shall continue to credit its own contribution thereto, and it shall be incumbent on the University to which the officer has been transferred to inform with all reasonable despatch the University from where such member has been transferred, the exact amount of his emoluments. Intimation about every change therein shall similarly be sent promptly.
- 35. Responsibility of the University.—The responsibility for payment upon an amount becoming due shall devolve on the University which is responsible for maintaining the Provident Fund for the time being.
- <sup>1</sup>[36. Disciplinary proceedings.—(1) Subject to such modifications as the State Government may make from time to time, and subject to the provisions of sub-rules (2) to (9), the rules relating to disciplinary proceedings, appeals and representations against punishment, applicable to the employees of the State Government shall mutatis mutantis apply to the members of the Centralised Service.
  - (2) The power to start disciplinary proceedings and to impose-
    - (a) the punishment of dismissal or renoval from service or reduction in rank on the members of the Centralised Service shall vest in the State Government, and
    - (b) other punishments shall vest in the Vice-Chancellor of the University in which the member of such service is for the time being posted:

Provided that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order imposing any of the punishments referred to in clause (a).

- (3) Where disciplinary proceedings against a member of the Centralished Service have been started in accordance with the provisions of sub-rule (2)—
  - (a) by the Vice-Chancellor and after the completion of inquiry, he comes to a provisional conclusion that a punishment referred to in clause (a) of sub-rule (2) is called for, he shall refer the case along with his findings and recommendations to the State Government for orders:
  - (b) by the State Government and, during or after the completion of inquiry, it comes to a provisional conclusion that a punishment to which clause (b) of sub-rule (2) applies is called for, it shall refer the case to the Vice-Chancellor who shall pass such orders as he deems fit, and shall send a report of the action taken to the State Government.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the State vocument may direct the Vice-Chancellor of a University in which any member of the Centralised Service is for the time being posted to start

Subs. by Noti. No. 3894/XV-10-79-35(15)78, dated 14 December, 1979.

34. सूचना को तत्काल भेजा जाना—नियम 33 में उरिल्लखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की परिस्थितियों में, केन्द्रीयकृत सेखा का सदस्य अपनी विद्यमान अविध्य निर्धि में अपिदायकर्ता रहेगा और मह ऐसी अंतिरिक्त धनराष्ट्रियों को देगा बिनको उसेक सम्बन्ध में उससे अपेखा को आये और उस तिया । का प्रशासन करने चाला विश्वद्रविद्यालय उसमें अपने निजी अंशदान को जामा करता रहेगा और उस विश्वविद्यालय के लिए, जहाँ उस अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया हो अनिवार्य होगा कि वह सभी मुक्तियुक्त द्वित्येच के साथ उस विश्वविद्यालय को, जहाँ से ऐसा सदस्य स्थानान्तरित किया गया है उसको परिल्लिख्यों को यथार्थ भगराशि को सुचित करें। उसमें प्रत्येक परिवर्तन को सुचना उसी प्रकार से तत्काल भेजी जायोगी।

35. विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व—धनराति के देव होने पर संदाय का उत्तरदायित्व उस विश्वविद्यालय को न्यागत हो जायेगा जो तत्समय भविष्य तिथि को अनुरक्षित करने के लिए उत्तरात्वी है।

े[36. अनुष्टासिनिक कार्यवाही—(1) ऐसे उपान्तरणों के अध्ययीन जिसे राज्य सरकार समय-समय पर कर सकेगी और उपनियम (2) से (9) के प्रावधानों के अध्ययीन, अनुष्टासिनक कार्यवाहियों, दण्ड के विकद्ध अपीसों और अध्यावेदनों के सम्बन्ध में नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, केन्द्रीयकत सेवा के सदस्यों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

- (2) आनुशासनिक कार्यकाही करे प्रारंभ करने तथा निम्न को अधिरोपित करने की शक्ति—
  - (क) सेवा से बर्खास्ता या अपसारण अथवा केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों पर पंक्ति में कमी का टण्ड राज्य सरकार में निहित होगा- और
  - (ख) अन्य इण्ड उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति में निद्धित होंगे जिसमें उस सेवा का सदस्य तत्व्यमय तैनात है :

परन्तु यह कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्डों में से किसी को भी अधिरोपित करते हुए आदेश पारित करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

- (3) जहाँ केन्द्रीयकृत सेवा के संदस्य के विरुद्ध आनुसासनिक कार्यवाहियों को उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ किया गया है—
  - (क) उपकुसपति द्वारा और जींच के पूर्ण होने के परचात, बह इस अन्तित्तम निकार्ष पर पहुँचता है कि उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्ड को आवश्यकता है तो वह अपने निष्कर्षों तथा सिफारिक्तों के साथ बाद को आदेश के लिए राज्य सरकार के समक्ष निर्दिष्ट करेगा:
  - (ख) राज्य सरकार हारा और जाँच के दौरान अथवा उसके पूर्ण होने के परचात, वह इस अनन्तिम निकार्च पर पहुँचता है कि दण्ड, जिसके लिए उपनियम (2) का खण्ड (ख) लागू होता है, आवस्थक है तो यह बाद को उपनुस्तारित के समक्ष निर्दिश्य करेगा औ ऐसे आदेशों को पारित करेगा जिन्हें यह उपयुक्त समझे और वह की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रीक्षत करेगा।
- (4) उपनिषम (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार उस विश्वविद्यालय के उपकुलपित को, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य तत्समय तैनात है, उसके विरुद्ध आनुसासिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने और उसके परिणाम के बारे में उसे सुचित करने अथवा जैसा

दिनांक 14 दिसम्बद, 1979 की अधिसूचना संख्या 3894/XV-10-79-35(15)72 द्वारा प्रतिस्थापित।

disciplinary proceedings against him and to inform it of the result thereof or as the case may be, refer the case to the State Government for its final orders under clause (a) of sub-rule (3).

- (5) Where the Vice-Chancellor of any University wants to star-disciplinary proceedings against a member of the Centralised Service, who habeen transferred to some other University, he shall submit a report to the State Government to that effect, and thereupon, the State Government may—
  - (i) itself proceed in accordance with clause (a) of sub-rule (2); or
  - (ii) direct the Vice-Chancellor of the first mentioned University to start and conclude the inquiry in accordance with clause (b) of the said sub-rule or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3); or
  - (iii) direct the Vice-Chancellor of the University in which such member is for the time being posted to start and conclude the inquiry against such member and inform the State Government of the result thereof or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3).
- (6) Where the Vice-Chancellor of a University is competent to start disciplinary proceedings under this rule. he may hold the inquiry himself or may appoint any other officer of the University for the purpose.
- (7) The State Government may, at any stage, transfer any proceedings under this rule from one officer to another officer in the same University, or from the Vice-Chancellor of one University to the Vice-Chancellor of any other University, and unless any direction is issued to the contrary, the officer or the Vice-Chancellor to whom such proceedings are transferred shall continue the proceedings from the stage at which it was so transferred.
- (8) During the course of inquiry under this rule, the Vice-Chancellor or the officer appointed by him as inquiry officer under sub-rule (6) may exercise all the powers of the inquiring authority under the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act. 1976.
- (9) Notwithstanding anything contained in these rules, it shall be lawful for the State Government to direct that the disciplinary proceedings against any member of the Centralised Service may be started in respect of any act or omission relating to the period before the date of his absorption in such service under Rule 7 and thereupon the provisions of sub-rules (1) to (8) shall mutatis mutantis apply.]
- 37. Age of retirement—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the age of retirement from service of the member of the Centralised Service shall be 60 years beyond which no one shall be retained in the Service.
- (2) The State Government may require a member of the Centralised Service to retire on his attaining the age of 57 years on three months notice or pay in lieu of the whole or part thereof if the State Government considers it necessary to do so in public interest.

निषय हो बाद को राज्य सरकार के समक्ष उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके अस्तिम आदेशों के िनए निर्तिष्ट कर सकेगा।

- (5) जहाँ किसो भी विश्वविद्यालय का उपकुलपति केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के विरुद्ध आनुशासीनक कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा चुका है तो वह उस विषयक राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट धुबिल करेगा और उस पर राज्य सरकार—
  - (i) उपनियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार स्वयं हो कार्यवाही कर सकेगा; अथवा
  - (ii) प्रथम उल्लिखित निरम्बिब्दालय के उपकुलपित को उक्त उपनियम के खण्ड (ख) के अनुसार चींच प्रारंभ करने और उसे समाप्त करने अथवा जैसा विषय हो बाद को राज्य सरकार के सम्भ उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके आन्तम आदेश के लिए निर्देख कर सकेगा; अथवा
  - (iii) उस विश्वविद्यालय जिसमें वह सदस्य तत्सगव तैनात है, के उपनुलायित को उस सदस्य के विरुद्ध जींच प्राप्त करने और उसे सम्मान करने एनं उसके परिणाम के बारे में राज्य सरकार को स्मृत्तित करने अथवा जैसा विषय हो उपनियम (3) के खण्ड (क) के अभीन राज्य सरकार को उसके अनिम आदेश के लिए बाद निर्दिष्ट कर सकेगा।
- (6) जहां किसो विश्वविद्यालय का उपकुलपति इस नियम के अभौन आनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वहाँ वह जाँच को स्वयं हो कर सकेगा अथवा उस प्रयोजनार्थ उस विश्वविद्यालय के किसो अन्य अधिकारी को नियक्त कर सकेगा।
- (7) राज्य सरकार किसी भी प्रक्रम पर इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही की एक हो विश्वविद्यालय में एक अधिकारी से किसी अन्य अधिकारों को, अश्वन किसी एक विश्वविद्यालय के उपकुल्पित से किसी अन्य विश्वविद्यालय के उपकुल्पित से किसी अन्य विश्वविद्यालय के उपकुल्पित से किसी अन्य विश्वविद्यालय के उपकुल्पित निर्देश जारी न किया आये, वह अधिकारी अधवा उपकुल्पित, जिसके समक्ष उस कार्यवाही को अन्तित किया गया है, उस प्रक्रम से, जहाँ उसे इस प्रकार अन्तिरत किया गया था था, कार्यवाही को अग्रे जारी राखेगा।
- (8) इस उपनियम के अपीन और के अनुक्रम के दौरान, वह उपकुलपति अथवा उसके द्वारा उपनियम (6) के अधीन औंच अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी उ० प्रव विभागीय जाँच (साक्षियों की उपस्थित और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम, 1976 के अधीन बाँच प्राधिकारी की सभी शॉक्तयों का प्रयोग कर सकेगा।
- (9) इन नियमों में अन्तिर्विध् किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार के लिए बिधिपूर्ण वहां होगा कि वह यह निर्देशित करे कि केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य के किरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही को नियम 7 के अधीन सेवा में उसके आमेलन की ग्रारीख के पूर्व अविध के सम्बन्ध में किसी कृत्य या लोप के सम्बन्ध में प्रारंभ की जा सकेगी और तत्पश्चात् उपनियम (1) से (8) के प्रावधान गया आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- 37. सेबामिवृत्ति की आयु—(1) उपिषक (2) के प्रावधानों के अध्यर्धन, केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य की सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी जिसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को सेवा में प्रतिधारित नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य से यह अपेखा कर सकेगी कि वह तीन माह की नोटिस पर अथवा उसके पूर्ण या ऑशिक के बदले 57 वर्ष की आयु को उसके प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाये बशतें राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

- (3) A member of the Centralised Service, may, on attaining the age of 57 years, voluntarily retire after giving three months' notice to the State Government. In case of the member against whom disciplinary proceedings are pending or contemplated, this notice shall be effective only when it is accepted by the State Government. A notice once given under this sub-rule shall not be withdrawn without the permission of the State Government.
- 38. Reference to the State Government.—(1) If any dispute arises as to liability of a University for payment of salary, travelling allowance, Provident Fund or any other dues to a member of the Centralised Service, or if any dispute or difficulty arises regarding interpretation of any of the provisions of these rules, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.
- (2) Matters not covered by these rules shall be governed by such rules or orders as the State Government may from time to time make.
- 39. Power to grant exemption.—Notwithstanding anything contained in these rules, where the State Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may in consultation with the Commission by order dispense with or relax the requirements of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- 40. Power to delegate.—The State Government may, by notification published in the Official Gazette, delegate any of its powers under these rules, to any person or authority on such conditions as it thinks fit.

(3) केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, 57 वर्ष को आयु के प्राप्त कर लेने पर राज्य सरकार को तीन माह की नोटिस देने के परचात स्वेच्छ्या सेवानिवृत्त हो सकेगा। उस सदस्य की दशा में जिसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यधाहियाँ लम्बित हैं अथवा अनुध्यात हैं, यह नोटिस केवल तभी प्रभावी होंगी जब उसे राज्य सरकार द्या स्वीकार कर लिया गया हो। इस उपनियम के अधीन एक बार नोटिस दिये जाने पर वह राज्य सरकार की अनुमति के विना वापस नहीं लो जायेगी।

38. राज्य सरकार के समक्ष संदर्भ—(1) यदि केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को वेतन, यात्रा भत्ते, भविष्य गिधि अथवा अन्य किन्हों बकायों के संदाय हेत् विश्वविद्यालय के दायित्व के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, अथवा यदि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के भी निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे उस राज्य सरकार के समझ निर्दिश्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय तस पर अन्तिम और निर्णायक होगा।

(2) इन नियमों द्वारा आच्छादित न होने वाले मामलों को ऐसे नियमों अथवा आदेशों द्वारा शासित किया आशेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर बना सकेती।

39. छूट प्रदान करने की शक्ति-इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन से किसी बाद विशेष में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आयौग के साथ परामर्श करके उस प्रावधान की शर्तों को ऐसी सीमा तक और ऐसी शतों के अध्यधीन आदेश द्वारा अधिमृतित प्रदान कर सकेगा या उनमें छूट प्रदान कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से वाद से संव्यवहार करने के लिए आवश्यक समझे।

 प्रत्यायोजन करने की शक्ति—राज्य सरकार शासकीय गज्द में प्रकाशित अधिश्वना द्वारा इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी भी शक्ति को ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसी शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

## RULES FOR ADMISSIONS TO COURSES OF INSTRUCTION FOR DEGREES IN EDUCATION IN AFFILIATED OR ASSOCIATED COLLEGES OF STATE UNIVERSITIES, 1983

In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-anactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to supersede all previous Rules and Orders relating to admission to courses of instruction for degrees in Education in Colleges affiliated to or associated with Universities established under the aforesaid Act and to direct that such admission shall be regulated hereafter by the Rules appended hereto.

#### CHAPTER I

#### GENERAL.

- Short title.—These rules may be called the rules for admission to courses
  of instruction for Degrees in Education in Affiliated/Associated Colleges of
  State Universities. These Rules shall come into force with effect from the
  academic session 1983-84.
  - 2. Definitions.-In these rules unless the context otherwise required-
    - (a) "Act" means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Reenactment and Amendment) Act, 1974;
    - (b) "College" means such college as is duly affiliated to or associated with a University established under the Act;
    - (c) "Course of Instruction" means such course of instruction as is imparted in a college for preparing students for admission to examination for B.Ed. or as the case may be M.Ed. degree conducted by the University to which such college is affiliated or associated;
    - (d) "University" means the University to or with which the college where admissions to a course of instruction is sought or made is affiliated or associated.

#### CHAPTER II

## ADMISSION TO B.Ed. CLASSES

3. Qualifications for admission.—The minimum educational qualification requisits for the admission of a candidate to B.Ed. Classes shall be the graduate degree with at least two school-teaching subjects, of a University established by law.

Vide Noti No. Shiksha (11)-2929/XV-83(11)-3(58)-79, dated May 17, 1963. Published in U.P. Gazette, Extra, dated 17th May, 1983.

## गज्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन:अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 29) हारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य 'दरविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 28 को उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गज्यपाल महोदय आपृर्व लिखित अधिनयम के अधीन स्थापित सम्बद्ध या मन्द्रपुक्त महाविद्यालयों में साथा में उपधियों के लिए शिक्षा के साद्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित सभी पूर्व 'देयमें और आदेशों को निक्षभाषी करते हुए और यह निदेश करते हुए सन्तोध का अनुभव हो रहा है कि देते प्रदेश को इससे संलग्न नियमावली हारा एवरपुष्कात् विनियमित किया वायेगा।

## अध्याय १ सामान्य

- संक्षिप्त नाम—इस नियमों को राज्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में ःपाधियों के लिए शिक्षा के पार्यक्रमों में प्रवेश नियमाबली, 1983 के नाम से जाना जा सकेगा। ये नियम गींकिक सन्न 1983-84 से प्रभावी होंगे।
  - परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—
    - (क) "अधिनियम" उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 झरा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;
    - (ख) "महाविद्यालय" ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विस्वविद्यालय से सम्बक्क रूप से सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है;
    - (ग) "शिक्षा का पात्यक्रम" शिक्षा के ऐसे पात्यक्रम से अभिग्रेत है जिसे उस विश्वविद्यालय हारा, जिससे वह महाविद्यालय सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है, संचालित बी० एड० अथवा जैसा विषय हो ए५० एड० की उपाधि के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;
    - (प) "विश्वविद्यालय" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय, जहाँ शिक्षा कै पाउ्यक्रम के लिए प्रवेश का प्रथास किया गया है या प्रवेश किया गया है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त हो।

## अध्याय 2

## बी॰ एड॰ की कक्षाओं में प्रवेश

3. प्रवेश हेतु अर्हतार्थे—बी० एड० की कक्षाओं में अध्यर्थी के प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कम से कम दो बिद्यालय अध्यापन विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होगी।

देखें, दिनांक 17 मई, 1983 के उ० प्र० गवाट असाध-ए. में प्रकाशित दिनांक 17 मई, 1983 की अधिसूचन सं० तिथा (11)-2929/XV--83(11)-3 (58)-79 ।

Explanation.—A candidate who has passed an examination for the degree of B.A. with Education or Psychology or Philosophy as one of the subjects and any one of the school-teaching subjects as another subject or B.Com. or B.Sc. (Ag.) or B.Sc. (Home Science) as the case may be shall be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

But if a candidate has offered one school-teaching subject or Education or Psychology or Philosophy at the graduation level and has thereafter passed an examination at the graduation/post graduation level with another schoolteaching subject shall also be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

- 4. Maximum number approved for admissions to B.Ed. Classes.—1[(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such as may be prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-Chancellor shall take into account the teachers available in the college concerned for B.Ed. instructions, so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1:15.
- (2) In a college having Science classes also the number of seats for candidates holding a B.Sc. Degree shall be prescribed by the Vice-Chancellor. In prescribing such number of seats, the Vice-Chancellor shall take into account the number of Science teachers available in the B.Ed. Department of the College so as to maintain in respect of such candidates the teacher-pupil ratio at 1:15.1
- 5. Reservation of seats.—In every college, reservation of seats for admission to B.Ed. Classes shall in relation to the total number of seats in such college be made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Backward Castes and Handicapped candidates to the extent of 18 per cent, 2 per cent, 10 per cent and 2 per cent respectively:

Provided that where sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Castes and handicapped canditates is not available for admission such seats as are reserved for them and remain unfilled shall be filled by the general candidates.

- Note.—A handicapped candidate shall have to submit along with his application a certificate from the Chief Medical Officer of the district to the effect that though he is handicappted he is not dumb, deaf, does not stammer, or does not suffer from skin disease or any other disease which is likely to spread among children or cause hindrance in class teaching.
- 6. Application for admission.—(1) Every candidate for admission to B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the University concerned on payment of Rs. 3 for each form. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the University may prescribe.

Subs. by Noti. No. Shiksha-11-6657/XV-83(11)-3 (58)-79, dated 23rd November, 1983.

स्मण्टीकरण— कोई अभ्यावीं जिसमें उन विषयों में से एक के रूप में शिक्षा या मनीविज्ञान या दर्शन के साथ यी॰ ए० और किसो अन्य विषय या बी॰ कॉम॰ या बी॰ एससी॰ (कृषि) अथवा जैसा विषय हो बी॰ एससी॰ (गृह विज्ञान) के रूप में विचालर अध्यापन विषयों में से एक के साथ उपाधि हेतु परीक्षा उत्तीण की है जा इस नियम की अर्थव्यापि में न्यनतम अर्हता को रखना समझ जायेगा।

लेकिन, यदि किसी अध्यर्थों ने स्नातक स्तर पर एक विद्यालय अध्यपन विषय या शिक्षा या मनीविज्ञान या दर्शनशास्त्र का प्रस्ताव किया है और तत्त्रश्चात् किसी अन्य विद्यालय अध्यपन विषय के साथ . स्नातक/स्नातकोतर स्तर को परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका भी इस नियम की अर्थव्याप्ति में न्यूनतम अर्हता को सम्बद्धा स्वयंत्रा

- 4. बी॰ एड॰ की कक्षाओं के लिए प्रवेश हेतु अनुमोदित अधिकतम संख्या—1[(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितनी कि उस विश्वविद्यालय के उपकुलापित हारा निर्मारित की जा सकेगी और किसी भी दला में उस संख्या से अधिक किसी भी व्यवित को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश वेश वाले विद्यार्थियों को अधिकतम संख्या को निर्मारित करने में विश्वविद्यालय की एड॰ की शिक्षा के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय में उपश्ल्य अध्यापकों पर विवाद करेगा जितसे कि अध्यापक- विद्या अनपात को 1:15 पर बनाये रखा चा रावें।
- (2) ऐसे महाभिद्यालय में जहाँ जिज्ञान की कक्षार्य भी चलती हैं, बी॰एससी॰ की उपाधि को बारित करने चाले अध्यविद्यों के लिए पदों की संख्या को उपकुलपति द्वारा निर्धारित किया वा सकेगा। सीटों को उस संख्या का निर्धारण करने में, उपकुलपति महाविद्यालय के नी॰ एड॰ विभाग में उपलब्ध विज्ञान के अध्यापकों को संख्या पर विचार करें। जिससी कि ऐसे अध्यविद्यों के सम्बन्ध में अध्यापक-शिष्य के अनुमात की गाउन प्रस्ता का नाम के अनुमात
- 5. सीटों का आरक्षण प्रत्येक महाविद्यालय में बो॰ एड॰ की कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण, उस महाविद्यालय में सीटों को कुल संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जारी और अनुसूचित जनजाति, रिखड़ी जाति और विकलांग अन्यर्थियों के एक में क्रमत्त: 18%, 2%, 10% और 2% को सीम्प्र तक किया अध्या:

परन्तु बह कि जड़ाँ अनुसूचित जातिमाँ, अनुसूचित जनजातिमाँ, फिड्रदी जातिमाँ के अध्यविधाँ और विकलांग अध्यविधाँ की पर्याप्त संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध न हो, तो वहाँ ऐसी सीटें, जिन्हें उनके लिए आरक्षित किया गया है और जो भरी जानी शेष हैं. को सामान्य अध्यविधाँ हारा परा जायेगा।

टिप्पण — विकलांग अभ्याचीं को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारों से इस विषयक प्रमाणपत्र को अपने आवेदन के साथ दाक्षिल करना पढ़ेगा कि वर्धांप नह विकलांग है, नह मुक्त, वांधर नहीं है, हकलांता नहीं है अवाय किसी त्वारोंग अथवा किसी ऐसे अन्य रोग से पीढ़ित नहीं है जिसका बच्चों में फैलना और कक्षा आध्यापन में अवरोध उत्पन्न करना सम्भाव्य है।

6. प्रवेश के लिए आबेब्द — (1) बी॰ एड॰ को कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रत्येक अध्यर्थी ऐसी एति से प्रार्थना करोगा जिसे प्रत्येक प्रक्रम के लिए 3 ठ० के संदाय पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के एकिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्रक्षम में एत्ट्स्क्वात् उपबंधित किया गया है। प्रवेश के लिए आवेट करने की अनितम तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवस अथवा जून माह में ऐसी तारीख होगी किसे विश्वविद्यालय नियब कर सकेगा।

दिनांक 23 नवम्बर, 1983 की अधिस्थान सं० विशा-11- 6657/XV-83 (11)-3 (58)-79 द्वारा प्रविस्थापित।

(2) The candidate shall send by registered post one copy of the application to the Registrar of the University.

110

- (3) Another copy of such application containing the number and date of the postal registration receipt shall be sent to the college by registered post.
- (4) No such application received in the office of Registrar or the college after such date as may be prescribed by the University in this behalf shall be entertained.
- 7. Basis of selection.—In respect of every candidate for admission to a course of instructions in B.Ed. classes, a statement of marks allotted to him shall be prepared in the manner hereinafter provided and the candidates shall subject to the other provisions of these rules be admitted to such course of instruction strictly on the basis of such marks an order of merit.
- 8. Allotment of marks.—(1) Every candidate shall be allotted marks equal to a total of percentage of total marks obtained by him in each of the High School, intermediate and graduate examinations and one-fourth of the percentage of marks obtained by him in the postgraduate examination and such additional marks, if any as he may be entitled to under these Rules.

Explanations.—(a) Where a candidate has passed the Higher Secondary Examination and thereafter graduated after passing a three-year degree course, marks shall be allotted to him equal to a total of twice the percentage of marks obtained by him in the Higher Secondary Examination and marks obtained in the graduation examination.

- (b) Where a candidate has passed more than one postgraduate examination, he shall be allotted one-fourth of the marks which the candidate has indicated in his application under Rule 6.
- (2) A candidate falling under any of the categories specified below shall on furnishing such certificates as may be specified by the University in that behalf be allotted extra marks indicated against each but the total of extra marks thus obtained shal not exceed twenty-five.

(1) Candidates taking part in National or State or Inter-University games and sports competition ... 15
(Certificates of participating in the National or State level games or sports competitions issued by the Government Sports Department only shall be accepted)
(2) Candidates taking part in Inter-College Sports competition conducted by any University ... 10

(3) Male candidates obtaining "C" certificates and female candidates obtaining "G-2" certificates in the National Cadets Corps

... 15

10

Or

Male candidates obtaining "B" certificates and female candidates obtaining 'G-1' certificates

- नियम 7-8] राज्य विश्वविद्यालय के ......शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983
  - 110
- (2) अध्यर्थी विश्वविद्यालय के रजिस्टार के समक्ष आवेदन की एक प्रति पंजीकृत डावर द्वारा प्रेक्ति करेगा।
- (3) डाक की पंजीयन पावती की संख्या एवं तारीख को अन्तर्विष्ट करते हुए उस आवेदन की एक अन्य प्रति पंचीकृत डाक द्वारा महाविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- (4) उस तारीख के पश्चात, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त नियत किया जा सकेगा, रॉजस्ट्रार के कार्यालय या भहाविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त ऐसा कोई भी आबेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- 7. खयन का आधार---बी॰ एड॰ को कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक अध्यर्थी के सम्बन्ध में उसे आबंदित अंकों का विवरण ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा जिसे एसटएश्चात प्रदान किया गया है और अध्यर्थियों को मेरिट के क्रम में नियमत: ऐसे अंकों के आधार पर इन नियमों के अन्य प्रावधानों कं अध्यधीन शिक्षा के ऐसे पाइयक्रम में प्रवेश दिया जावेगा।
- अंकों का आबंदन—(1) प्रत्येक अध्यर्थों को उसके द्वारा हाईस्कल, इण्टरमीहिएट और स्नातक की प्रत्येक परीक्षाओं में प्राप्त कल अंकों के कल प्रतिशत के बराबर और स्तातकोतर परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के एक चौधाई अंकों तथा अतिरिक्त अंक. यदि कोई हो, जिसका वह इन नियमों के अधीन हकदार हो सकेगा. अंक आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-(क) जहाँ अध्यर्थी ने हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्परचात तीन वर्षीय उपाधि के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात यह स्नातक हुआ है, तो वहाँ उसे उसके द्वारा हायर सेकेन्डो परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के दोगने के बराबर अंक आवंटित किये जायेंगे।

(ভ) नहाँ किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वहाँ उसे उन अंकों के एक चौथाई को आबंटित किया जायेगा जिसे अध्यर्थी ने नियम 6 के अधीन अपने आवेटन में वसारक है।

(2) निम्न बिनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी के भी अधीन आने वाले अभ्यर्थी को, ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने पर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा उस निर्मित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा. प्रत्येक के सामने बताये गरी अतिरिक्त अंकों को आबंटित किया जायेगा लेकिन. इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का योग पच्चीस से अधिकः नहीं होगा।

| नहा ह | I TITLE                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | अंक |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| (1)   | राष्ट्रीय या राज्य या अन्तर्विश्वविद्यालीय खेलकूटों और क्रोड़ा<br>प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्था (केवल सरकार के क्रोड़ा<br>विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खेलकूटों अथवा क्रीड़ा<br>प्रतियोगिता में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र को स्वीकार किया |     |     |
|       | जायेगा)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444 | 15  |
| (2)   | किसी विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|       | भाग लेने वाले अभ्यर्थी                                                                                                                                                                                                                                                      | *** | 10  |
| (3)   | नेशनल कैडेट कोर में 'सी' प्रभाणपत्र प्राप्त करने वाले पुरुष अध्यर्थी                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|       | और ''जो-2'' प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने वाली महिला                                                                                                                                                                                                                         |     | 15  |
|       | अथवा                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|       | ''बी'' प्रमाणपत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अध्यर्थी तथा ''जी-1''                                                                                                                                                                                                          |     |     |

10

...

प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी

15.8

#### Or

|       | Or                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|       | Candidates serving for 240 hours and participating in<br>two or more special camps in National Service<br>Scheme                                                                                                                                 | 440 | 15 |
|       | Candidates serving for 240 hours and participating in one special camp in National Service Scheme                                                                                                                                                |     | 10 |
|       | Candidates serving for 240 hours in National Service<br>Scheme                                                                                                                                                                                   | *** | 5  |
| (4)   | Candidates related to a freedom-fighter as his son or<br>daughter or his son's son or his son's unmarried<br>daughter (this concession shall cease after the year<br>1985)                                                                       | *** | 15 |
| (5)   | Candidates being defence employee in active service<br>or demobilised or honourably retired or related to<br>such an employee or a disabled, diseased or traceless<br>defence employee as his son, daughter or wife                              |     | 15 |
| (6)   | Candidates employed in Police or PAC or Homeguard<br>or B.S.F. for S.S.B. or ITB or CRP or Civil Defence<br>Organisation or related to such an employee whether<br>in active service or retired, disabled or diseased as<br>his son or daughter. | *** | 15 |
| (7)   | Candidates being widows or divorced or abandoned women (such candidates shall furnish legal certificates to this effect)                                                                                                                         | *** | 15 |
| 1[(8) | Son/Daughter/Wife of Teacher or non-teaching                                                                                                                                                                                                     |     |    |

employee of any recognised educational institution ... 10 Marks).

Illustrations.—A candidate, who has secured 55 per cent marks in the High
School Examination, 50 per cent marks in Intermediate Examination, 52.2 per

School: Examination, 30 per cent marks in intermediate Examination, 32.2 per cent marks in graduation examination and 60 per cent marks in the post-graduation examination shall be allotted 172.2 Marks [55 + 50 + 52.2 + 15 (One fourth of 60 per cent) = 1772.2].

If this candidate obtains extra 30 marks on furnishing prescribed certificates under Rule 8 (2) then out of these extra marks 25 extra marks only, shall be added to the marks allotted above. Thus the total of all marks allotted to this candidate will be 197.2.

(3) If marks obtained on the basis of the above Rules 8 (1) and 8 (2) are of equal preference shall be given to that candidate who has graduated from the same University to which the college in which he is seeking admission, is affiliated or associated, but no extra marks shall be allotted on this account to that candidate.

Added by Noti. No. Shiksha-11-3278/XV-84 (II)-3-(58)-79, dated 30th May, 1984. Published in U.P. Gazette Extra., dated 28th November, 1984.

| नियम 8] | राज्य विश्यविद्यालय केशिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावल                | it, 198 | 3 111 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|         | अथवा                                                                          |         |       |
|         | राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 चण्टे और दो या अधिक विशेष कैम्पों में            |         |       |
|         | सेवा करने वाले अध्यवीं                                                        |         | 15    |
|         | राष्ट्रीय सेवा योखना में 240 घण्टे और एक विशेष कैम्प में भाग लेने             |         |       |
|         | बाले अध्यर्थी                                                                 |         | 10    |
|         | 31 30                                                                         |         |       |
|         | राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 वर्ण्ट सेवा करने बाले अध्यर्थी                   | ***     | S     |
| (4)     | स्वतन्त्रता सेनानी के उसके पुत्र वा पुत्री वा पुत्र के पुत्र वा उसके पुत्र की |         |       |
|         | अविवाहित पुत्री के रूप में रिश्तेदार अध्यर्थी (यह विसुविधा वर्ष               |         |       |
|         | 1985 के पश्चात् समाप्त हो जायेगी)                                             |         | 15    |
| (5)     | अध्यर्थी, जो सक्रिय सेवा में अथवा समाप्त की गई सेवा में या                    |         |       |
|         | सम्मानजनक ढंग से सेवानिवृत प्रतिरक्षा कर्मचारी है अथवा वे ऐसे                 |         |       |
|         | कर्मचारी के या विकलांग या मृत या लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी के                 |         |       |
|         | रिश्तेदार हैं                                                                 |         | 15    |
| (6)     | अभ्यर्थी, जो पुलिस या पी॰ ए॰ सी॰ या होमगार्ड या एस॰ एस॰ बी॰                   |         |       |
|         | के लिए बी॰ एस॰ एफ॰ या आई॰ टो॰ बी॰ या सी॰ आर॰ पी॰ या                           |         |       |
|         | सिविल ढिफेंस संगठन में नियोजित हैं अबवा ऐसे कर्मचारी से उसके                  |         |       |
|         | पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार हैं वाहे वह सिक्किय सेवा में हो या       |         |       |
|         | सेवानिवृत्त या निर्वोग्य या रोगप्रस्त हों                                     | ***     | 15    |
| (7)     |                                                                               |         |       |
|         | (ऐसे अध्यर्थी इस विषयक विधिक प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे)                        | ***     | 15    |
| 1[(8)   |                                                                               |         |       |
|         | का पुत्र/पुत्री/पत्नी                                                         | * 9.4   | 10 अम |

कुक्टान्त-अध्यर्धी, जिसने हाईस्कूल परीक्षा में 55%, इण्टरामीडिएट परीक्षा में 50%, स्नातक की परीक्षा में 52.2% और स्नातकोत्तर परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किये हैं, को 172.2 अंक (55+50+52.2+15 (60% का एक जीयाई) 972.2 आवंदित किये जायेंगे।

यदि यह अध्ययीं निवम 8(2) के अधीन निर्धारिक प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने पर अतिरिक्त 30 अंक को प्राप्त करता है तो इन अतिरिक्त अंकों में से केवल 25 अतिरिक्त अंक को हो उपरोक्त आवंटित अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार इस अध्यर्थी को आवंटित किये गये सभी अंकों का योग 197.2 होगा।

(3) उपरोक्त नियम 8(1) तथा 8(2) के आधार पर प्राप्त अंक समान अधियान के हैं, तो उन्हें अध्यर्थों को प्रदान किया काथेगा जिसने उसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया ज़िससे वह महाविद्यालय, जिसमें वह प्रवेत लेने का प्रयास कर रहा है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है लेकिन इस कारण से उस अध्यर्थी को फीई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

ছিনাঁক এই গৰান্দা, 1984 के ত০ য়০ গৰাহ, নামানাংশ দাঁ प्रकाशित 30 দাই, 1984 কা নাম্বিলুক্তা-11-3278/XV-84 (II)- 3-(58)-79 প্রায়ে ঘবৈদ্যারির:

- 9. Preparation of list of candidates in order of merit.—(1) On receiving the applications under Rule 6 there shall be prepared in quadruplicate in every college in respect of such applications, two lists namely list 'A' for the reserved seats and the list 'B' for unreserved seats, containing the names in order of merit of qualified candidates together with the particulars mentioned in Rule 8.
- (2) The list prepared under this Rule duly signed by the Principal of the college shall be sent to the University within one week from the last date fixed for submission of applications under Rule 6.
- 10. Selection Committee.—(1) For selection of candidate for admission to the B.Ed. Classes there shall be a selection committee consisting of the following three members for every college, namely:
  - A nominee of the Vice-Chancellor of the University (who shall also be convener of the committee).
  - (ii) A nominee of the Director of Education (Higher Education).
  - (iii) Principal of the college or in his absence the seniormost teacher of the B.Ed. Department of the college.
- (2) The selection committee shall hold its sittings at the headquarters of the University or with prior approval of the Vice-Chancellor, in the College.
- (3) All the applications for admission received in the college as well as the lists of candidates forwarded to the University under Rule 9 shall after comparison with the application received in such University and due verification be placed before the selection committee.
- (4) The selection committee shall on a consideration of the applications and lists referred to in sub-rule (3) prepare in order of merit list of candidates fit for admission.
- (5) The list prepared under sub-rule (4) shall contain the names of candidates selected for admission to the reserved and the unresserved seats available in the college as well as the marks allotted to each such candidate under these Rules.
- (6) The selection committee shall also prepare a waiting list of such candidates as may be admitted in a college in accordance with these Rules in the event of the failure of a candidate included in the list under sub-rule (5) to join the college.
- (7) The selection committee shall prepare the lists under sub-rule (5) or sub-rule (6) ordinarily by the end of June and shall forthwith furnish one copy thereof to the University and another copy thereof to the college.
- (8) In the event of any one member of selection committee being absent, the proceedings of selection shall not be rendered illegal.
- 11. Admission of selected candidates.—(1) The Principal of the college shall send intimation by registered post at the earliest to every candidate whose name is included in the list prepared under sub-rule (5) of Rule 10 and that candidate shall within fifteen days of the date of registration of intimation in the post office, take admission in that college and on his failure to do so he shall forfeit his claim to admission.

- 9. मेरिट के क्रम में अध्यर्थियों की सूची को तैयार करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदनों को प्राप्त करने पर, उन आवेदनों के सम्बन्ध में प्रत्येक महाविद्यालय में, दो सूचियों अर्थात् आरक्षित सीटों के लिए सूची "यी" को चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा लिसमें नियम 8 में उल्लिखित विशिष्टियों के साथ आर्थित करायियों के मिरिट के क्रम में नाम अन्तर्थिष्ट मेंगे।
- (2) उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताव्वरित इस निवम के अधीन तैयार की गयी सूची नियम 6 के अधीन आवेदनों के दाखिल किये जाने के लिए नियत अन्तिम तारीख के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय की भेजी जायेगी।
- अवन समिति—(1) बी॰ एड॰ की कहाओं के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए, प्रत्येक महाविद्यालय के लिए चयन समिति होगी जिसमें निम्नित्सित तीन सदस्य होंगे, अर्थात्
  - (i) विश्वविद्यालय के उपकुलपति का नाम निर्देशिती (जो समिति का संयोजक भी होगा) !
  - (ii) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का नाम निर्देशिती।
  - (iii) महाविद्यालय का प्रधानावार्य अथवा उसको अनुपरिश्वति में महाविद्यालय के बी० एड० विभाग का विश्वतम अध्यापके।
- (2) चयन समिति विश्वविद्यालय के मुख्यालय में या उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से महाबिद्यालय में अपनी बैठकों को आयोजित करेगा।
- (3) महाविद्यालय में प्राप्त प्रवेश के सभी आवेदन और साथ ही नियम 9 के अधीन विश्वविद्यालय को अग्रेषित अध्यर्थियों की सूची को उस विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदन के साथ तुलना करके और उसका सम्प्रक सत्यापन करने के पश्चात चयन समिति के समक्ष प्रस्तृत किया आयेगा।
- (4) चयन समिति आतेदनों और उपनियम (3) में निर्देश सूचियों पर विचार करने पर प्रवेश के लिए उपयक्त अभ्यर्थियों की मेरिट सची के क्रम में तैयार करेगी।
- (5) उपनियम (4) के अधीन दैयार को गयी सूची महाविद्यालय में उपलब्ध आरक्षित तथा अनारक्षित सीटों में प्रवेश के लिए चयन किये गये अभ्यार्थियों के नामों तथा इस नियमावली के अधीन ऐसे प्रत्येक अभ्यार्थों को आवंटित अंक अन्तर्विष्ट होंगे।
- (6) चयन समिति ऐसे अध्यवियों को प्रतीक्षा सूचों को भी तैयार करेगी विन्हें महाविद्यालय में उस महाविद्यालय में सम्मिलित होने के लिए उपनियम (5) के अधीन सूची में सम्मिलित अध्यवियों को असफलता की दशा में इन नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेग्रा।
- (7) चयन समिति साधारणतया जून के अन्य तक उपनियम (5) या उपनियम (6) के अधीन सूची तैयार करेगी और वह विश्वविद्यालय को उसकी एक प्रति तथा महाविद्यालय को उसकी एक प्रति अधिलम्ब प्रदान करेगी।
- (8) चयन समिति के किसी एक सदस्य के अनुपश्चित होने की दशा में, नयन को कार्यवाही को अविधिक नहीं किया जायेगा।
- 11. 'क्यन किये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश—(1) महाविद्यालय का प्रधानावार्य ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसका नाम नियम 10 के उपनियम (5) के अधीन तैयार को गयी सूची में सम्मिलत किया गया है, को यथा शीप्र पंजीकृत ढाक द्वारा सूचना प्रेषित करेगा और वह अभ्यर्थी ढाक कर में सूचना के पंजीयन की तारीख के पन्त्रह दिन के भीतर उस महाविद्यालय में प्रवेशले लेगा तथा उसके ऐसा करने में असफल होने पर वह प्रवेश पाने का दाये का समपहरण कर लेगा।

- (2) Where any seat falls vacant under sub-rule (1) it may be filled by the admission of a candidate out of the candidates in serial order included in the list prepared under sub-rule (6) of Rule 10.
- 12. Medical Certificate.-Every candidate selected under Rule 10 shall have to furnish, before admission, a certificate given or countersigned by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, the eye or any other limb, is not unfit to be a teacher.
- 13. Disqualification for admission in certain cases.-Notwithstanding anything in these Rules where it is discovered that a candidate has been punished on account of using unfair means in any examination or has been expelled from any educational institution the Principal of the college may, subject to the approval of the Vice-Chancellor of the University, refuse to admit such candidate.

#### CHAPTER III

#### ADMISSION TO M.Ed. CLASSES

- 14. Introductory.-The provisions of this Chapter shall apply for admission to a course of instruction in M.Ed. classes only in any college.
- 15. Academic qualifications for admission.-(1) No person shall be admitted in any college unless he has passed an examination for the degree of B.Ed. conducted by a University established by law or an examination for the diploma of recognised B.T. or L.T.
- (2) Only those applications for admission to M.Ed. will be considered where the candidates, according to the statutes of the concerned University, fulfil all other qualifications except M.Ed., for appointment as a lecturer in B.A. (Education) or in the B.Ed. department in the degree colleges of the State.
- 16. Admission according to merit.—Candidates shall be admitted strictly in order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognised examinations, full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration.-If a candidates has secured 240 marks out of 500 in the Theory and 140 marks out of 200 in the Practical Examination, there for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be 240 + (140/2 or 70) = 310 and his percentage will be 44.28 (310 + 100)/700.

17. Application of Rules of Chapter II.-The provisions of Rules 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 shall mutatis mutandis apply to admission under this Chapter also.

- (2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई पर रिक्त होता है तो उसे नियम 10 के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित क्रम संख्या में अभ्योधियों में से अभ्यर्थी के प्रवेश द्वारा भरा जा सकता।
- 12. चिकित्सीय प्रमाण-पत्र—नियम 10 के अधीन चयन किये गये प्रत्येक अध्यर्थी को, प्रवेश के पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारो द्वारो प्रदाच अथवा प्रतिहस्ताधरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अध्यर्थी नहीं इकलाता है और वह कान, आँख अथवा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अनुपद्यक्त नहीं है।
- 13. कितियथ वादों में प्रवेश के लिए अनर्हता—इन नियमों में किसो भी बात के होते हुए, जहाँ इस बात का पता जलता है कि अध्यर्थी को किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है अध्वत उसे किसी शीक्षक संस्था से निकाल दिया गया है तो उस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के उपकलपति के पूर्वानमोदन से ऐसे अध्यर्थी को प्रवेश देने से इन्कार कर संकेगा।

## अध्याय ३

## एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

- 14. प्रारंभिक इस अध्याय के प्रावधान किसी महाविद्यालय में केवल एम० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठयक्रम में प्रवेश के लिए लागु होंगे।
- 15. प्रवेश के लिए शैक्षिक अईताएँ—(1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी महाविद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी॰ एड॰ की उपाधि के लिए परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बो॰ टी॰ अथवा एल॰ टी॰ के डिप्लोमा की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।
- (2) एम॰ एड॰ में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा जहाँ अध्यर्थांगण, सम्बन्धित विश्वविधालय के परिनियमों के अनुसार, एम॰ एड॰ को छोड़कर राज्य के डिग्री कालेडों में बी॰ ए॰ (शिक्षा) अथवा बौ॰ एड॰ विभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अन्य सभी अईताओं को पूरा करते हों।
- 16. मेरिट के अनुसार प्रवेश—अध्यर्धियों को बी॰ एड॰ में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अथवा उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षाओं के आधार पर ही निषमत: मेरिट के क्रम में ही प्रवेश दिया जायेगा, रौद्धान्तिक प्रश्न में प्राप्त पूर्ण अंक और ब्याबहारिक परीक्षा में प्राप्त 50% अंकों पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा!

वृष्टान्त—यदि अध्ययों ने सैद्धान्तिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंक प्राप्त किये हैं तो संगणना के लिए उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240 (140/2 अथना 70) द 310 होंगे और उसका प्रतिशत 44.28 (310 → 100)/700 होगा।

17. अध्याय 2 के नियमों का उपयोजन—नियम 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 के प्रावधान यथा आवस्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के अधीन भी प्रवेश के लिए लागू होंगे।

## UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (RESERVATION IN ADMISSION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ORDER, 1994<sup>1</sup>

In exercise of the powers under Clause (a) of sub-section (5) of Section 28 of the Ultar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to make the following order:

- (1) This order may be called the Uttar Pradesh State Universities (Reservation in Admission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Order, 1994.
  - (2) It shall come into force at once.
- 2. <sup>2</sup> [(1)] Subject to the provisions of sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh States Universities Act, 1973, with effect from the academic Session of 1994-95, following percentages of seats in any course of study in a University, Institute, Constituent College, Affiliated College or Associated College shall be reserved for admission for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, namely:

Scheduled Castes Scheduled Tribes Twenty-one per cent Two per cent

Other Backward Classes of citizens

Twenty-seven per cent

Provided that where any University has provided for Reservation in amissions in favour of any other category of candidates than those referred to above, the candidate selected for admission on the basis of such reservation shall be placed in the appropriate category to which he belongs. For example, if a candidate, selected for admission to any course of study on the basis of reservation in favour of sports person, belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, he will be placed in the respective category to which he belongs by making necessary adjustments and similarly, if he belongs to general category, he will be placed in that category after making necessary adjustment:

Provided further that the seats, if any, reserved under any other law for the time being in force, or under any order of the Government of India, for the students belonging to any other State, shall not be included in the total number of seats for the purpose of computing the percentages under this paragraph.

Explanation.—For the purposes of this order the term general category, means the category other than those referred to in paragraph 2.

Vide Noti No. 2638/XV-X-94-15 (66)-89, dated July 20, 1994. Published in the U.P. Gazetle, Extra., Part 4, Section (Kha), dated 20th July, 1994.

Renumbered by Noti No. 3509/XV-10-94-15 (66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

# उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण ) आदेश, 1994

उत्तर प्रदेश राज्य बिरवनिद्यालय अधिनियम, 1973 (1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा थशा संस्थोधित और पुन: अधिनियमित वर्ष 1973 के राष्ट्रपति का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 28 की उत्तर धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियां का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश को करने में संतोष का अनुभव किया है—

- (1) इस आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनआतियों और अन्य पिछले वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 के नाम से जाना जा सकेगा।
  - (2) यह तत्काल प्रभाव में आ जायेगा।
- 2. <sup>2</sup>[(1)] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को भारा 28 को उन्तर धारा 5 के प्रावधानों के अध्यधीन, वर्ष 1994-95 के शैरिक सत्र से, किसी विश्वविद्यालय संस्था, संस्टक महाविद्यालय, संबद्ध भहाविद्यालय अथ्या सहयुक्त महाविद्यालय, अथ्यान के किसी भी भाद्यक्रम में सोटों में निम्मिलिखित प्रतिशत को नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनआतियों और अथ्य पिछड़े वर्गों के अप्यर्थियों के प्रवेश के प्रवेश के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थार्गे—

अनुस्वित जाति 21 प्रविशत अनुस्वित जनवातियाँ 02 प्रविशत नगरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रविशत

परन्तु यह कि जहाँ किसी भी विश्वविद्यालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट कोटियों को छोड़कर अभ्यक्षियों को अन्य किसी कोटि के पक्ष में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तो बही उस आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए नयनित अभ्यर्था को ऐसी कौटि में रक्षा जायेगा किससे उसका सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए, यदि किसी खिलाड़ी व्यक्ति के पक्ष में आरक्षण के आधार पर अध्ययन के किसी पाट्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन किया गया अभ्यर्धी अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति अध्या अन्य पिछट्ठे वर्गों का है तो उसे क्रमश: उस कोटि में आवश्यक समायोजनों को करके रखा जायेगा जिसका वह है और यदि वह सामान्य कोटि का है तो उसे आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् उस कोटि में रखा जायेगा:

परन्तु अग्रेतर यह कि तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अथवा भारत सरकार के किसी भी आदेश के अधीन अन्य किसो राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित पदों को, यदि कोई हो, इस पैराग्राफ के अधीन प्रतिशत की संगणना करने के प्रयोजनार्थ सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, पद सामान्य कौटि का अभिप्राय पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट कोटियों को छोडकर अन्य कोटि से हैं।

देखें, दिनांक 20 जुलाई, 1994 के उक्त प्रदेश गजट, असाखारण, भाग 4 अनुभाग (ख) में प्रकाशित दिनांक 20 जुलाई, 1994 की अधिसुबना सख्य 2638/XV-X-94-15(66)-891

दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 द्वारा पुनर्सख्यांकित 30-8-1994 से प्रभावी।

- <sup>1</sup>[(2) The reservation in admission as provided in sub-paragraph (1) shall also apply in any course of study in an University, Institute or such College in respect of any academic session, prior to academic session 1994-95, for which admissions are to be made.]
- 3. If eligible candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill in the seat reserved for them under paragraph 2, such seat shall in be filled by candidates belonging to the Scheduled Castes.
- 4. Subject to paragraph 3, where due to non-availability of eligible candidates any of the seats reserved under paragraph 2, remains unfilled, it shall be filled in by candidate of general category.

Explanation.—For the purposes of paragraphs 3 and 4 it is clarified that a candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens shall not be ineligible if he fails to secure the muumum qualifying marks, if any, at any admission test or under any norm relating to admissions.

- 5. If a candidate belonging to any of the categories mentioned in paragraph 2 gets selected for admission on the basis of ment with general category candidates, he shall not be adjusted against the seats reserved for such category under paragraph 2.
- 6. The teachers, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens shall, so far as possible, be given representation in the admission committees to ensure fair admissions.
- 7. The Chairperson of the Admission Committee and the Vice-Chancellor in the case of University and such Chairperson and the Head of Institution in any other case, shall be responsible for due observance of this order.
- 8. Whoever wiltuily acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this order shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Ins. by Noti. No. 3509/XV-10-94-15 (66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

1((2) उस्त पैराग्राफ (1) ने यथा उपबन्धित प्रवेश में आरक्षण उस शैक्षिक सत्र 1994-95 के पूर्व, किसी शैक्षिक सत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, विश्वविद्यालय संस्था या उस महाजियालय, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, में अध्ययन के किसी भी.पात्यक्रम के लिए लागू रोगा।

 यदि अनुसूचित जनआतियों के पात्र अध्यार्थी पैराग्राफ 2 के अधीन उनके लिए आरक्षित पद को भरने हेत उपलब्ध नहीं है तो जह पट अनस्मित अनआतियों के अध्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

 पैराग्राफ 3 के अध्यक्षीन, जहाँ पात्र अध्यिथियों की अनुपलक्षता के कारण, पैराग्राफ 2 के अधीन अग्रीकर पटों में से कोई बिना परा ही रह जाता है तो सामान्य कोटि के अध्यक्षियों द्वारा भरा जायेगा।

स्पष्टीकरण — पैरा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनवाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का अभ्वर्धी उस दशा में अपाप्र नहीं है जब यह न्युनतम अईकारी अंकी, यदि कोई हो, को किसी प्रवेश मरीक्षा के समय या प्रवेशों के सम्बन्ध में किसी पास्त के आपीर गणक करने में विभन्न को गावा है

5. यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित कोटियों में से बिसी का कोई अध्यर्थी सामान्य कोटि के अध्यर्थियों क साथ मैरिट के आधार पर प्रवेश के लिए ब्विनत होता है तो उसे पैराग्राफ 2 के अधीन उस कोटि के लिए अपधित कर्म से प्रमावोदित नर्यों किया बायेगा।

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधवा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों, जहाँ तक सम्प्रय हो, को निकाक्ष प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया ज्योगा।

7. प्रयेश समिति का अध्यक्ष और किसी विश्वविद्यालय की दशा में उपकृतपति तथा वह अध्यक्ष एवं अन्य किसी भी दशा में संस्था का प्रधान इस आदेश के सम्यक पालन के लिए उत्तरवायी होगा।

8. जो कोई इच्छापूर्ण ढंग से ऐसी किसी रोति से कार्य करता है जो इस आदेश के प्रयोजनों का उल्लंधन कारित करने था उसे विफल बनाने के लिए आश्रयित है, दोशसिटि होने पर कारावास, जो 3 माह तक हो प्रकृता या अर्थटण्ड से जो एक हजार करवे तक हो सकेगा अथवा दोनों से इच्छनीय होगा।

হৈনাক 30-8-1994 को अधिस्वना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 ছাল অন্যংক্ষাখিল 30-8-1994 से प्रथाती।

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (VALIDATION OF APPOINTMENTS) ACT, 1984

[U. P. Act No. 18 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to validate certain appointments, made in the State Universities

- It is hereby enacted in the Thirty-fifth year of the Republic of India as follows:
- Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Act, 1984.
  - (2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 1984.
- 2. Validation of appointments.—Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or order of any officer or authority or anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or Statutes framed thereunder, the appointment of every teacher made in any University governed by the said Act or in any affiliated or associated college thereof during the period July 1, 1978 and the date of commencement of this act, in excess of the number of posts advertised, shall be and be deemed always to have been valid and validity of such appointments shall not be called in question before any Court, tribunal, officer or authority merely on the ground that the post was not separately advertised or that the prescribed procedure was not followed.
- Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointment) Ordinance, 1984 (U.P. Ordinance No. 16 of 1984) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

Received the assent of the Governor on September 29, 1984 and published in U.P. Gazette, Extra., dated 1st October, 1984.

# उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ( नियुक्तियों का वैधकरण ) अधिनियम, 1984

(1984 का उ० ५० अधिनियम संख्या 18)

( उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा यथा पारित )

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कतिपय नियुक्तियों को वैधकृत करने का अधिनियम

भारतगण राज्य के पैतीसवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुवित्तवों का वैधकरण) अधिनियम, 1984 के रूप में जाना जा सकेगा।
  - (2) इसका 16 अगस्त, 1984 को प्रभावी होना समझा जायेगा।
- 2. िषयुक्तियों का वैधकरण किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, दिक्की या आदेश के अधभा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा उत्तर अधिन वस्ते अधीन बनाये गये परिनियमों में अन्तर्थिष्ट किसी भी बात के होते हुए, उबत अधिनियम द्वारा शासित किसी भी निश्वविद्यालय में अथवा । जुलाई, 1978 को अवधि के दौरान उसके किसी भी सम्बद्ध अथवा सहमुक्त महाविद्यालय में विद्यापित पर्दो की संख्या के अतिरिक्त की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति इस कृत्य के प्रारंभ होने की तारीख से बैध होगी और उसका सदैव वैध होना रामझा जायेगा और ऐसी नियुक्तियों की वैधता को मात्र इस आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकारा, अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष प्रवन्ता नहीं किया नायेगा किया नाये प्रति किया गया था अथवा यह कि नियारित प्रक्रिया ना पालन नहीं किया नाया था।
- निरसन और ज्याबृत्तर्यों—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुवितयों का वैधकरण) अध्यादेश,
   1984 (1984 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 16) एतदृद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) इस निरसन के होते हुए, उपभारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों यह अधिनियम सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त था।

 <sup>29</sup> सिताम्बर, 1984 को राज्यपाल महोदय को स्थीकृति प्राप्त हुई और दिशांक 1 अक्टूकर, 1984 के ठ० प्र० गजट, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

# THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (REGULATION OF ADMISSION TO COURSES OF INSTRUCTION FOR DEGREE IN EDUCATION IN AFFILIATED ASSOCIATED AND CONSTITUENT COLLEGES) ORDER, 1987<sup>1</sup>

In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Ultar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Ultar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974) and in supersession of all previous Rules and Orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following order—

## CHAPTER I

#### GENERAL

- Short title and commencement.—(i) These orders may be called the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) Order, 1987.
- (ii) They shall come into force with effect from the academic session 1987-88.
  - 2. Definitions.-In these orders unless the context otherwise requires-
    - (a) "Act" means the Utter Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Utter Pradesh Universities (Reenactment and Amendment) Act. 1974:
    - (b) "College" means such college as is duly affiliated to or associated with or constitutent of a University established under the Act;
    - (c) "Course of Instruction" means such course of instruction as is imparted in a college for preparing students for admission to examination for B.Ed. or as the case may be, M.Ed. degree conducted by the University to which such college is affiliated or associated constituent;
    - (d) "University" means the University to or with which the college where admissions to a course of instruction is sought or made is affiliated or associated or constituent.

#### CHPATER II

## ADMISSION TO B.Ed. CLASSES

 Qualifications for admission and the responsibility of preparing the merit list.—2["(1) The minimum educational qualification requisite for the admission in B.Ed. Classes shall be—

Vide Noti. No. 451/XV-11-87-3 (58)-79, dated 5 May, 1987. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (Ica), dated 5 May, 1987.

Para 3 sub-para (1) subs. by Noti. No. 416/LX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1, February, 2007.

# उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ( सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन ) आदेश, 1987

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० "अधिनियम" संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को भारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमन्त अधिनियम, 1973 को भारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमन्त करते से संशोध का अनुभव किया है।

## अध्याय १

#### सामान्य

- संक्षिप्त पाम और प्रारंभ—(1) इन आदेशों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाट्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 के नाम से जाना जा सकेगा।
  - (2) वे शैक्षिक सत्र 1987-88 से प्रभाव में आयेंगे।
  - 2. परिभाषाएँ—इन आदेशों में जब तक प्रसंग में अन्यया अपेखित न हो—
    - (क) "अधिनयम" उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;
    - (ख) "महाविद्यालय" ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्यक्ष रूप से, अथवा सहयुक्त है अथवा उसका संघटक है;
    - (ग) "शिक्षा का पाद्यक्रम" ऐसे शिक्षा के पाद्यक्रम से अभिप्रेत है जिसे महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित, जिससे वह महाविद्यालय समबद्ध या सहयुक्त या उसका संघटक है, बो० एड०, अथवा जैसा विषय हो, एम० एड० की परीक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;
    - (भ) "विश्वविद्यालय" ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय जहाँ शिक्षा के पात्यक्रम के लिए प्रवेश की मांग की जातो है या प्रवेश किया जाता है, सम्बद्ध या सहयुक्त या संघटक है।

## अध्याय 2

## बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

3. प्रवेश की अर्हताएँ और मेरिट सुधी तैयार करने का उत्तरहायित्व—<sup>2</sup>[(१) मी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्न होगो—

देखें : दिरांक 5 मई, 1987 के उ० प्र० गलद, असाबारण, भाग-4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिर्शक 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 451/XV-11-87-3(58)-79 ।

दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गवंद, असाधारण, धाग 4, अनुधाग(क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिष्युचन संख्या 416/LX-2-2007-3 (58)-79 हात चैत 3 के उप-चैत (1) को प्रतिस्थापित किया गया।

- (a) a graduate or post graduate degree of University established by law in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and
  - (b) a graduate or post graduate degree of University established by law with a minimum of 50% marks in case of other candidates.
- (2) It will be the responsibility of the State University conducting entrance test to prepare the merit list for admission to B.Ed. Courses in an affiliated, associated or a constitutent college. Admissions shall be made according to the merit list so prepared, unless a candidate is found in eligible for admission under sub-para (3) of Para 12."
- 4. Maximum number approved for admission to B.Ed. Classes.—(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such, as may be, prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-Chancellor shall take into account the teachers available in the college concerned for B.Ed. instructions so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1:15.
- (2) (a) Number of seats for admission to Science graduates for B.Ed. training will be allotted by the Vice-Chancellor on the basis of availability of Science reachers in the B.Ed. Department so that teacher-pupil ratio is maintained at 1:15 provided such college fulfills the following conditions:

It has Science classes up to B.Sc. Standard.

or

It has high school standard science laboratory in the B.Ed. department itself.

The school in which actual teaching training is given has science recognition of high school standard.

- (b) The colleges, other than the colleges mentioned in clause (a) recognised for B.Ed. trauning shall not admit Science graduates even if it has science teachers on its B.Ed. staff.
- (3) The admissions in the candidates of outside states shall be given up to 5 per cent if such candidates are eligible for admission on the basis of merit list prepared under para 3. If the eligible candidates of other states on the basis of merit list are not available for admission the seats so reserved for them shall be filled by general candidates.
- 5. Reservation of Seats.—In every college, researvation of seats for admission to B.Ed. classes shall in relation to the total number of seats in such college be made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Backward Castes and Handicapped candidates to the extent of 18 per cent, 2 per cent, 10 per cent and 2 per cent respectively:

Provided that where sufficient number of eligible candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Castes and handicapped candidates is not available for admission such seats as are preserved for them and remain unfilled shall be filled by the general candidates.

- अनुसृचित जाति और अनुसृचित जनजाति के अन्यधियों को दशा में विधि द्वारा स्थापित थिश्वविद्यालय को स्नातक अथवा स्नातकोचर उपाधि, और
  - (ख) अच्य अध्यर्थिकों की दशा में 50 प्रतिशत के न्युनतम अंक के साथ विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नावक अथवा स्नातकोवर उपाधि।
- (2) किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालय में बी॰ एह॰ के पाद्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट मूची तैयार करने हेतु प्रवेश परीक्षा को संचालित करना राज्य विश्वविद्यालय का उठारायित्व होगा। प्रवेश को उस प्रकार तैयार की गयी मेरिट सूची के अनुसार तैयार किया जायेगा जब तक कि पैरा 12 के उप-पैरा (3) के अधीन प्रवेश के लिए अध्यर्थी को अपात्र न पाया जाये।]
- (2) (क) बी॰ एड॰ के प्रशिक्षण के लिए खिलान स्नातकों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या उपकृतपति हारा बी॰ एड॰ विभाग में विज्ञान अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी ताकि अध्यापक-शिष्य अनुपात की 1:15 पर बनाये रखा बाये बन्नतें वह महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दें:

उसमें बी॰ एस॰ सी॰ स्तर तक विजल की कशाएं हैं।

#### urbarr.

उसमें स्वयं बौ॰ एड॰ विभाग में ही हाईस्कूल स्तर तक की विज्ञान प्रयोगशाला है।

#### अध्यक्ष:

यह विद्यालय, जिसमें वास्तविक अध्वापन दिया जाता है, में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान की मान्यता प्राप्त हैं।

- (ख) बो॰ एड॰ के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त, खण्ड (क) में डिल्लिखित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालय विद्वान स्नातकों की प्रवेश नहीं देंगे भले ही उसके पास अपने यी॰ एड॰ स्टाफ में बिद्यान अध्यापक क्यों न ही।
- (3) बाहरी राज्यों के अध्विधियों को प्रवेश उस समय 5 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा जब वह अध्यक्षी पैरा 3 के अधीन तैयार की गयी मेरिट सुची के आधार पर प्रवेश के पात्र हो। यदि मेरिट सुची के आधार पर अन्य राज्यों के पात्र अध्यव्धी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित सोटों को सामान्य अध्यक्षियों हारा भरा जायेगा।
- 5. सीटों का आरक्षण—प्रत्येक महाविद्यालय में बी॰ एइ॰ को कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनवाति, पिछड़ी जाति और तिकलांग अध्यर्थियों के पक्ष में क्रमश्च: 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की सीमा तक, उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्य के सम्बन्ध में किया जायेगा:

परंतु यह कि जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यार्थयों में से पात्र अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्वा प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो पैसी सीटें जिन्हें उनके लिए परिरक्षित किया गया है और जो अभी भरी जाती शेष है, सामान्य अभ्यार्थमों द्वारा भरी जायेंगी। Note.—A handicapped candidate shall have to submit along with his application a certificate from the Chief Medical Officer of the district to the effect that though he is handicapped he is not dumb, deaf, does not stammer, or does not suffer from skin disease or any other disease which is likely to spread among children or cause hindrance in class teaching.

- 6. Application for admission.—1["(1) Every candidate for admission of B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the State University conducting entrance test or other prescribed places on prescribed fee. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the State University conducting entrance test may prescribe."
  - (2) The candidate shall send the application form by Registered post to the Registrar of the State University conducting entrance test.
  - (3) No application received in the office of the Registrar after such date as may be prescribed by the State University conducting entrance test in this behalf shall be entertained."
  - 7. Examination for Admission.—2["Joint Entrance Examination will be conducted by a State University authorised by the State Government for admission to B.Ed. courses in each academic session. The date of examination will be determined by the State Government.
  - (a) in case the entrance examination for admission to B.Ed. Course is conducted by the State Level Association of self-financing institution, the date of this examination shall be other than the date of examination conducted by the State University."
  - 8. Examination Fee.—3["The examination fee for B.Ed. admission will be fixed with previous sanction of State Government, which shall be charged by the State University conducting entrance test."]
  - Courses for Examination and qualifying marks.—(1) 'There shall be following two papers in the admission examination.

| Subject |                                                                                                   | Marks | Time    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| (a)     | Language and General Knowledge.                                                                   | 200   | 3 hours |
| (b)     | Aptitude test in which there shall be separate questions for Arts, Science and Commerce students. | 200   | 3 hours |

(2) Candidate securing at least 40 per cent marks in each paper shall be eligible for admission in B.Ed. Courses.

Para 6 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka),dated 1 February, 2007.

Paras 7 and 8 subs. by Notification No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Para-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

Paras 7 and 8 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 Pebruary, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

टिष्प्रया—विकलांग अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से इस विषयक प्रमाण-पत्र को अपने ावंदन के साथ दाखिल करना पढ़ेगा कि यद्यपि वह विकलांग है, लेकिन फिर भी वह भूक, बधिर नहीं है, 'कलाता नहीं है अथवा त्वचा रोग से था ऐसे किसी अन्य रोग से पौड़ित नहीं है जिसका बच्चों के मध्य 'तलना अथवा कका अध्यापन में अबरोध कारित करना संभाव्य हो।

- 6. प्रवेश के लिए आवेदन—¹[(1) बी॰ एड॰ की कछाओं के प्रवेश के लिए प्रत्येक अध्यर्थी की दिया परीक्षा को आयोजित कर रहे राज्य विश्वविद्यालय के रिकार्ट्रार के कार्यालय से या निर्धारित शुल्क पर अन्य निर्धारित स्थान से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्रकण में एतट्पश्चात् उपवन्धित रिक्त से आवेदन करना नोगा। प्रयेश के लिए आवेदन करने की तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवल अचवा जुन के साह में ऐसी तारीख होगी जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय निर्धारित कर अवता.
- (2) अध्यर्थी प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के रिजस्ट्रार के समक्ष पंजीकत डाक द्वारा आवेदन प्ररूप को प्रेषित करेगा।
- (3) उस तारीख के परचात् जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा, के पश्चात् रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त किसी भी आवेरन को ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।
- 7. प्रबेश की परीक्षा—²[प्रत्येक रीक्षिक सत्र के लिए बो॰ एड॰ के पाउ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा संचालित की जावेगी। परीक्षा की तारीख को राज्य सरकार द्वारा नियत किया जायेगा।
- (क) यदि बी॰ एड॰ फाट्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा को स्वंपोधित संस्था के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संबालित किया बाता है तो इस परीक्षा की तारीख राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा की तारीख के पश्चात् होगी।]
- 8. परीक्षा शुरूक <sup>3</sup>[बो॰ एड॰ के प्रवेश के लिए परीक्षा शुल्क राज्य सरकार की पूर्व स्वोकृति से नियत किया आयेगा विसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।
- परीक्षा के गाठ्यक्रम और अईकारी अंक—(1) प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्नपत्र होंगे—

|     | विचय                                            | अंक | समय      |
|-----|-------------------------------------------------|-----|----------|
| (事) | भाषा एवं सामान्य ज्ञान                          | 200 | 3 धरटे   |
| (ভ) | अधिरुचि की जाँच जिसमें कला, विज्ञान और          |     |          |
|     | असीताम के विकासियों के बिया भागक राज्य करेंसे । | 300 | 2 राम्पे |

(2) प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंकों को प्राप्त करने वाला अध्यर्थी बी० एड० के पाउपक्रमों में प्रवेश का पात्र होगा।

दिमांक १ फरकरी, 2007 के ४० प्र० गणद, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक १ फरकरी, 2017 की अधिसुक्त्रस संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा परा 6 को प्रतिस्थापित किया गमा।

दिसंक 1 फरकरी, 2007 के उ० ५० गजर, असम्प्रारण, भाग 4, अनुमाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरकरी, 2007 की अधिस्थलन संख्या 416/LXX-2-2007-3 (वैरा 59)-79 द्वारा पैरा 7 तथा 9 को प्रतिस्थापित किया गया !

विशास १ भरकारी, 2007 के उ० प्र० गक्षद्र असम्बारण भाग 4, अनुमाग (क) में प्रकाशित दिनांक १ फरवरी, 2007 की अधिमानना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (56)-79 ह्याय पर 7 तथा 8 को प्रतिस्थापित किया गण।

<sup>1</sup>[10. Examination Centre.—The centres of the admission examination shall be decided by the State University conducting entrance test but efforts shall be made for minimum number of Examination centres. The institutions which have reputation for conducting fair examinations shall only be selected as examination centres.

- 11. Allotment of extra marks.—A candidate falling under any of the categories specified below shall on furnishing such certificates as may be specified by the University in that behalf be allotted extra marks indicated against each, but the total of extra marks thus obtained shall not exceed twenty-tive.
  - (a) Candidates taking part in National or State level or Inter University games and sports competition.—

| gam   | es and sports competition,—                                      |                                         |               |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|--|
| (i)   | In individual items candidate obtaining-                         |                                         |               |  |  |
|       | First position                                                   | -                                       | 15 marks      |  |  |
|       | Second position                                                  | _                                       | 10 marks      |  |  |
|       | Third position                                                   | _                                       | 5 marks       |  |  |
| (ii)  | In the team items the candidates b                               | eing member o                           | f—            |  |  |
|       | Champion team                                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 15 marks      |  |  |
|       | Runners-up team                                                  | _                                       | 10 marks      |  |  |
|       | Participating team                                               | -                                       | 5 marks       |  |  |
| (111) | In Inter-Collegiate tournament organised by the University candi |                                         | athletic meet |  |  |
|       | Member or Champion team                                          | _                                       | 10 marks      |  |  |
|       | First position in individual item                                | _                                       | 10 marks      |  |  |
|       |                                                                  |                                         |               |  |  |

Notes.—(1) The candidates shall be given benefit of only one item under the item Nos. (i) to (iii) mentioned above.

(2) Certificates of participation in the National or State level games or sprts competitions issued by the Government Sports Department only shall be accepted.

| (0) | and female candidates obtaining G-2<br>Certificates in the National Cadets Corps;              |   | 13 Walland |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
|     | Or                                                                                             |   |            |
|     | Male candidates obtaining (B) Certificates and female candidates obtaining 'G-1' Certificates: | - | 10 Marks   |

.

Candidates serving for 240 hours and participating in two or more special camps in National Service Scheme;

15 Marks

15 Marke

Or

(b) Male candidates obtaining 'C' Cartificates

Para 10 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007.

लदेश 10-11] ४० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध.....प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 120

<sup>1</sup>[10. परीक्षा केन्द्र — प्रवेश परीक्षा के केन्द्रों को प्रवेश परीक्षा संवालित करने वाले राज्य वश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा, लेकिन प्रयास यही होगा कि परीक्षा केन्द्रों की संख्या न्यूनतम हो संस्थाएं. जिनकी प्रतिष्ठा निष्पक्ष परीकाओं को कराने की है. को हो परीक्षा केन्द्रों के रूप में चना जायेगा।

11. अतिरिक्त अंकों का आबंटय—निम्न विनिर्दिष्ट फोटियों में से किसी के भी अधीन आने जाला अभ्यर्थी, ऐसे प्रमाण-पत्रों के प्रदान करने पर, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, को प्रत्येक के सामने बताये गये अतिरिक्त अंकों को आवंटित किया जायेगा, लेकिन इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का कल योग पच्चीस से अधिक नहीं होगा।

- (क) राष्ट्रीय या राज्य स्तर के अथवा अन्तर्विश्यविद्यालयीय खेलकृरों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आपर्या—
  - (i) व्यक्तिक गर्दों में निम्न को प्राप्त करने वाला अध्यर्थी—

| प्रथम पोजीशन   | 449  | *** | 15 अंक |
|----------------|------|-----|--------|
| द्वितीय पोजीशन |      |     | 10 अंक |
| ततीय पोजीशन    | 4.54 |     | 5 अंक  |

(ii) टीम मदों में निम्न के सदस्य के रूप में अध्यर्थी-

| चाम्पयन टाम   | *** | ***  | 15 अवह |
|---------------|-----|------|--------|
| रनरअप टीम     | *** | ***  | 10 अंक |
| प्रतिभागी टीम |     | **** | 5 अंक  |

(iii) अन्तर महाविद्यालयोय दुर्नामेण्ट या खेलकूरों या एथलेटिक्स खेलकूद में जिन्हें विश्लविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है, अप्यार्थी निम्न होने पर—

| टीम सदस्य या चैम्पियन         | 4 ** | *** | 10 अंक |
|-------------------------------|------|-----|--------|
| व्यक्तिक टीम में प्रथम पोजीशन |      | *** | 10 अंक |

टिव्यण—(1) अध्यक्षींगण को उपरोक्त उत्लिखित मद संख्या (i) से (jii) के अधीन केवल एक मद के लाभ को त्री प्रवान किया जायेगा।

- (2) केवल सरकारी खेलकूट विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के खेलकूटों या क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रमाण-पत्रों को स्वोकार किया जावेगा।
  - (ख) नेशनल कैडेट कोर में ''सो'' प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अध्यर्थी और जी-2 प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाली महिला अध्यर्थी ... 15 अंक

ो और बी-2 प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाली महिला अध्ययों . अधवा

"बी" प्रमाण-पत्र को प्राप्त करते हुए परुष अध्यक्षी और जी-1

प्रमाण-पत्रों की प्राप्त करते हुए महिला अध्यर्थी ... 10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत तक अथवा दो या अधिक विशेष कैम्पों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी

नेने वाले अध्यर्थी ... 15 अंक

market 1

<sup>.</sup> दिनोंक 1 फरबरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 हारा पैरा 10 की प्रतिस्थापित किया गरा।

Candidates serving for 240 hours and 10 Marks participating in one special camp in National Service Scheme; Candidates serving for 240 hours in 5 Marks National Scheme: The candidates getting National Prize in 15 Marks Scouts & Guides: Or The candidates getting Governors prize in 10 Marks Scouts and Guides: Or The candidate trained as 'DHRUVA PAD' 5 Marks

or 'GURU PAD' in Scouts and Guides.

Notes.—The candidates shall be given benefit of only one item under the

item mentioned above.

Candidates related to a freedom fighter as — 15 Marks his son or daughter or his son's son or the unmarried daughter of son.

15 Marks

- (d) Candidates being defence employee in active service or demobilised or related to such an employee or to a disabled, deceased or traceless defence employee as his son, daughter or wife.
- (e) Candidates employed in Police or B.S.F. or P.A.C. or S.S.B. or L.T.B. or C.R.P. or Home Guard (the certificate of Home Guard should be countersigned by Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police or Superintendent of Police or related to such an employee whether in active service or retired, disabled or deceased as his son or daughter.
  - (f) Candidates being widow or divorced or 15 Marks abandoned women (such candidates should furnish legal certificates to this effect).
- (g) Teaching and non-teaching staff (only of approved institutions) or his/her son/daughter/wife/husband.

Notes.—(1) The certificate signed by Regional Higher Education Officer/District Inspector of School/Basic Shiksha Adhikari/Regional Inspectress or Girls School in case of 11 (G) mentioned above will be accepted.

(2) If a candidate gets more than 25 marks in the items mentioned in (a) to (g) above, he shall be given benefit of only 25 marks and not more.

| हेश 11] | ত০ प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्धप्रवेश का विनियमन) आदेश                                                         | , 1987 | 121        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|         | राष्ट्रीय सेवायोजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत और एक विशेष                                                         |        |            |
|         | कैम्प में भाग लेते हुए अभ्यर्थी                                                                                     | ***    | 10 अंक     |
|         | अथवा                                                                                                                |        |            |
|         | राष्ट्रीय योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत अभ्यर्थी                                                                |        | 5 अंब      |
|         | अथवा                                                                                                                |        |            |
|         | स्काउट्स एण्ड गाइइस में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यर्थी                                               |        | 15 अंक     |
|         | 柳耳面                                                                                                                 |        |            |
|         | स्काठट्स एण्ड गाइड में राज्यपाल महोदय के भुरस्कार को प्राप्त करते                                                   |        |            |
|         | हुए अध्यर्थी                                                                                                        |        | 15 अंक     |
|         | अथवा                                                                                                                |        |            |
|         | स्काउटस एण्ड गाइड में "धूव पद" अथवा "गुरू पद" के रूप में                                                            |        |            |
|         | प्रशिक्षित अभ्यर्थी                                                                                                 | ***    | 5 अंक      |
| टिप्प   | ग—अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लिखित मदों के अधीन केवल एक मद क                                                         | ा लाभ  | प्रदान किय |
| ।येगा । |                                                                                                                     |        |            |
| (ग)     | अध्यर्थी स्वतन्त्रता सेनानी का उसके पुत्र या पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्र                                        |        |            |
|         | को अविवाहित पुत्रो के रूप में रिश्तेदार                                                                             |        | 15 अंक     |
| (ঘ)     | अध्यर्थींगण सक्रिय सेवा अथवा समाप्त सेवा में प्रतिरक्षा कर्मचारी                                                    |        |            |
|         | अथवा कर्मचारो या निर्योग्य व्यक्ति, मृत व्यक्ति का रिश्तेदार                                                        |        |            |
|         | अथवा लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी का उसके पुत्र, पुत्री के रूप में                                                     |        |            |
|         | रिस्तेदार                                                                                                           | ***    | 15 अंक     |
| (E)     | अध्यर्थी पुलिस या बी० एस० एफ० या पो० ए० सी० या एस० एस०<br>बी० या आई० टो० बी० या सी० आर० पो० या होमगार्ड में नियोजित |        |            |
|         | हो, (बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा होमगाई के                                                         |        |            |
|         | प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए (अथवा ऐसे कर्मचारी                                                    |        |            |
|         | का, चाहे वह सिक्रय सेवा में हो या सेवानिवृत्त या निर्योग्य या मृतक                                                  |        |            |
|         | हो उसके पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार                                                                        |        | 15 अंक     |
| (খ)     | विधवा या तलाक शुदा या परित्यक्त स्त्रियाँ होने के कारण                                                              |        |            |
|         | (ऐसे अभ्यर्थियों को इस विषयक विधिक प्रमाण-पत्र जारी करने                                                            |        | 15 अंक     |
| 4-00    | चाहिए                                                                                                               | ***    | 15 अर्क    |
| (B)     | शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारिवन्द (केवल अनुमोदित संस्था के)                                                        |        |            |

अथवा उसके पत्र/पत्री/पति **टिप्पण**—(1) उपरोक्त उल्लिखित 11(छ) के वाद में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी∕जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा इस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जायेगाः

१५ अंक

(2) यदि अभ्यर्थी को उपरोक्त (क) से (छ) में उत्लिखित मदों में 25 अंकों से अधिक प्राप्त होते हैं उन्हें केवल 25 अंक के लाभ को ही प्रदान किया जायेगा न कि उससे अधिक।

- <sup>1</sup>[12. Preparation of merit list.—(1) Separate merit lists for reserved and general seats shall be prepared on the basis of marks obtained in admission examination and the marks obtained under Para 11 mentioned above.
- (2) If the marks obtained by two or more candidates on the basis of admission examination and Para 11 are equal, preference shall be given to the candidates of the same University conducting entrance test or of college affiliated or associated with or constituent of the same University. If still the marks are equal then candidate being elder will be given preference.
- (3) If against the conduct of any candidate there is report in writing of District Magistrate or against whom criminal proceedings are in process in any Court of law or if candidate has been punished by any Court in any criminal case or if the candidate has been debarred from University Examination for two or more years due to use of unfair means the principal of the college can refuse admission to such candidate with prior written approval of the Vice-Chancellor of the State University conducting entrance test.
- (4) The criteria for preparing merit list on the basis of entrance examinations conducted by the State Level Association of self-financing institutions at State Level with prior permission and supervision of the Entrance Procedure Determination Committee shall be the same as provided above.
- <sup>2</sup>[13. Option of the candidate in respect of admission to college.—(1) Each candidate may indicate five names of the colleges in order of priority in his application form. If it is not possible to admit the candidate in the indicated colleges on the basis of merit list then the State University conducting entrance test shall be free to give him admission in some other college.
- (2) The merit list shall be prepared by State University conducting entrance test as indicated in Para 12 clearly indicating the marks obtained in admission examination and extra marks obtained along with details of the items under Para 11.

On the basis of merit list the State University conducting entrance test shall prepare the admission list of each college and shall communicate the same to the college. The State University conducting entrance test shall send intimation by registered post to every candidate whose name is included in the list so prepared.

- (3) The merit list shall be published by the State University conducting entrance test in important newspapers having wide circulation.
- (4) The candidate should present and take admission in the college as indicated in the admission list within 21 days of the date of registration of the intimation in the post office by the State University conducting test. After that date the candidate will have no claim for admission."

Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58), 79. dated 1 February, 2007.
 Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ks) dated 1 February, 2007.

Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007.
 Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

आदेश 12-13] उ॰ प्र॰ राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध.....प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 |

1[12. मेरिट सुची की तैयारी—आरशित और समान्य सीटों के लिए पृषक मेरिट सुचियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों और उपरोक्त ठस्लिखित पैरा 11 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया चारेगा।

- (2) यदि प्रवेश परीक्षा के तथा पैरा 11 के आधार पर दो या अधिक अध्यार्थियों द्वारा प्रान्त अंक बरावर हैं तो प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए उसी विश्वविद्यालय के अध्यार उसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अथवा उसके संघटक महाविद्यालय के अन्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। यदि फिर भी अंक सम्बन्ध को अधिमान दिया जायेगा। यदि फिर भी अंक सम्बन्ध को और अध्यार दिया जायेगा।
- (3) यदि किसी अध्ययों के आधरण के बिकद, बिला प्रविस्ट्रेट की सिखित रिफोर्ट दी गयी है अथवा विसक्ते विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाड़ियाँ विधि के किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया में हैं अथवा यदि अध्ययों को किसी भी दाण्डिक वाद में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है अथवा यदि अध्ययों को विश्वविद्यालय परीक्षा से अनुविद्य साधनों का प्रयोग करने के कारण दो या अध्यक वर्ष के लिए दण्डित किया गया है तो विद्यालय का प्रयानाचार्य, ऐसे अध्ययों की प्रवेश परीक्षा संचालित करते हुए राज्य विश्ववीव्यालय के उपकृत्यारी के लिखत प्रयोगीयत के साथ प्रवेश देने से इकार कर सकता है।
- (4) प्रवेश प्रक्रिया अवधारण समिति की पूर्वानुमित एवं धर्यवेशण के साथ राज्य स्तर पर स्वरोधित संस्थाओं के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संजातित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का मानटण्ड उपरोक्त यथा उपस्थित क्या तैया।
- <sup>2</sup>[13. महाविद्यास्त्य में प्रषेश के सम्बन्ध में अध्यक्षी का विकल्प—(1) प्रत्येक अभ्यवीं अपने आवेदन प्रस्तम में वरीवता के क्रम में महाविद्यालमां के पाँच नामीं को बता रासेगा। यदि मेरिट सूची के आधार प्रचार के प्रतिकार में अध्यक्षित करने वाला राज्य विस्वविद्यालय किसी अन्य महाविद्यालय में उसे प्रवेश देने के लिए स्वतन होगा।
- (2) पैरा 12 में यथा जिल्लिक्क प्रवेश परीक्षा संवालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को और पैरा 11 के अधीन मदों के विवरण के साथ प्राप्त अविरिक्त अंकों को स्पष्ट रूप से बताते हुए मेरिट सुची तैयार को जायेगी।

प्रवेश परीक्षा को संचासित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय, मेरिट सूची के आधार पर, प्रत्येक महाविद्यालय के प्रवेश की सूची को तैयार करेगा और उसे महाविद्यालय को संसूचित करेगा। प्रवेश परीक्षा को संवासिक करने वाला महाविद्यालय ऐसे प्रत्येक अन्यर्था की पंत्रीकृत अक द्वारा सूचना भेजेगा विसके नाम की इस प्रकार तैयार को गयी सूची में सम्पितिल विकास मात्र है।

- (3) व्यापक प्रसार वाले महत्वपूर्ण समाबार-पत्रों में प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सुची को प्रकालित किया जायेगा।
- (4) अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा संचातित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा ढाकचर में सुचना के पंजीयन की तारीख के 21 दिन के भीतर प्रवेश सुची में यथा वताये गये महाविद्यालय में प्रस्तुत होगा और प्रवेश ले लेगा। उस तारीख के पश्चात्, अभ्यर्थां प्रवेश के लिए कोई राख नहीं करेगा।]

 বিশক্ষ 1 কৰোই, 2007 ক তে ২০ ২০ বৰত, অল্লাহালে, কান ৫, অনুনাল (ক) ব ক্ষানালৈ বিশক্ষ 1 কৰেই, 2007 কা অধিযুক্তন প্ৰক্ৰম 1664.XX-2-2007-3 (58)-79 ভ্ৰম্ম বিশ্ব 12, 13 কথা 14 কা প্ৰক্ৰিমানিক ক্ষিকা সন্ত।

दिसंस । फायती, 2007 के तः प्र॰ गजर, जलस्यात्, था। 4, सनुनान (कः) में प्रकातित दिखेक । फायती, 2007 की ऑपस्थाना संख्या 416/LXX-2-2007-5 (58)-79 द्वारा चैदा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।

- <sup>1</sup>[14. Admission.—(a) The principal of the concerned college shall give admission to the candidate after verifying their original certificates;
- (b) The provisional certificate specially for the marks under Para 11 shall not be accepted;
- (c) The principal has to take prior approval of the Vice-Chancellor of the State University conducting entrance test before finally refusing admission to any candidate;
- (d) The State University conducting entrance test shall also prepare a waiting list. If any seat falls vacant within a month after the classes have started it will be filled from waiting list. It shall be the responsibility of the State University conducting entrance test to intimate the college and the candidate to fill the vacant seats;
- (e) Every candidate selected for admission shall before admission have to furnish a certificate countersigned by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, eye or any other limb is not unfit to be a teacher."

#### CHAPTER III

#### ADMISSION TO M.Ed. CLASSES

- Introductory.—The provision of this Chapter shall apply for admission to a course of instruction in M.Ed. classes only in any college.
- 36. No person shall be admitted in any college unless he has passed an examination for the degree of B.Ed. conducted by a University established by law or an examination for the diploma of recognised B.T. or LT.
- 17. Only those applications for admission to M.Ed. will be considered where the candidates, according to the statutes of the concerned University, fulfil all other qualifications except M.Ed., for appointment as a Lecturer in B.A. (Educational) or in the B.Ed., department in the degree colleges of the State.
- 18. Admission according to merit.—Candidates shall be admitted strictly in order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognised examinations. Full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration.—If a candidate has secured 240 marks out of 500 in the theory and 140 marks out of 200 in the practical examination then for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be 240+ (140/2 or 70) = 310 and his percentage will be 44.28 (310x100)/700.

Application of Orders of Chapter II.—The provisions of paras 4, 5, 6, 11.
 13, 14 and mutaits mutandis apply to admission under this Chapter also.

Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007.
 Published in U.P. Gazzette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

- 1[14, प्रवेश—(क) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अध्यविद्यों को उनके मूल प्रमाण-पत्रों चा सत्यापन करने के प्रशात ही प्रवेश देगा।
- (ख) पैरा 11 के अधीन अंकों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अन्तिम प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया त्राधेरा।
- (ग) प्रधानाचार्य किसी भी अभ्यार्थी अनितम रूप से प्रवेश देने से इन्कार करने के पूर्व प्रवेश परीक्षा को मंधालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पूर्वानुमोदन को लेगा।
- (भ) प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए महाविद्यालय प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। यदि कोई सीट कक्षाओं के प्रारंभ होने के परबात् मह के भीतर ही रिक्त हो जाती है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भय जायेगा। प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व यह होगा कि यह रिक्त सीटों को प्रत्ने के लिए महाविद्यालय तथा अध्ययों को सुचित करें।
- (क) प्रवेश के लिए चयनित प्रत्येक अध्यक्षों को प्रवेश के पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताधरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभयर्थी हकलाता नहीं है और कान, नेत्र अध्यक्षा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अन्ययक्ष नहीं है।

#### अध्याय ३

## एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

- 15. परिचय—इस अध्यायं का प्रावधान किसी भी महाविद्यालय में केवल एम॰ एडं॰ की कक्षाओं में शिक्षा के पाठयक्रम में प्रवेश के लिए लागु होगा।
- 16. किसी भी महाविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रवेश नहीं दिया आयेगा जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी॰ एड॰ की उपाधि को परीक्षा को अथवा मान्यता प्राप्त बी॰ टी॰ अथवा एस॰ टी॰ के डिप्लोमा को परीक्षा को उसीण न कर निव्या हो।
- 17. एम० एड० में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर हो विचार किया ऋषेगा जहाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार अभ्याँ राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में बी० ए० (शिक्षा) में अथवा बी० एड० विभाग में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु एम० एड० के सिवाय अन्य सभी आईताओं को पण करते हों।
- 18. मेरिट के अनुसार प्रवेश अभ्योधियों को बी॰ एड॰ में उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त कक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट के क्रम में नियमत: प्रवेश दिया जायेगा। सैद्धानिक प्रश्त में प्राप्त पूर्ण अंक तथा व्यावकारिक परीक्षा में प्राप्त 50 प्रतिशत अंक पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा।

दुष्टान्त—यदि अभ्यर्थी सैद्धानिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक को और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंकों को प्राप्त कर चुका है तो संगणना के लिए, उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240+(140/2 अथना 70) ≃310 होंगे.और उसका प्रतिगत 44.28 (310 × 100)/700 होगा।

19. अध्याय 2 के आदेशों का उपयोजन— परा 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 के प्रावधान इस अध्याय के अधीन भी यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागु होंगे।

दिर्सक १ फ्रांवरी, 2007 के ३० प्र० गब्द, असाधारण, भाग ४, अनुभाग (क) में संप्रकाशित दिनांक १ फरकी. 2007 की अभिस्त्रणा संक्रम AI&LXX-2-2007-3 (58)-79 हारा पैरा 12, 13 तथा 14 की प्रतिस्मापित किया गया।

## U. P. STATE UNIVERSITIES FIRST STATUTES (AGE OF SUPERANNUATION, SCALES OF PAY AND QUALIFICATION OF TEACHERS), 1975<sup>1</sup>

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of th Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973), a re-cnacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment an Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to make the First Statutes of the Universities of Allahabad, Lucknow, Agra Gorakhpur, Kanpur, Meerut, Kumaun, Garhwal, Avadh and Rohilkhand, the Kashi Vidyapith and Sampurnaand Sanskrit Vishwavidyalaya as follows:

#### First Statutes

- Short title and commencement.—(1) These statutes may be called the Uttar Pradesh State Universities First Statutes (Age of Superannuation, Scales of Pay and Qualifications of Teachers), 1975.
  - (2) They shall come into froce on August 1, 1975.
  - 2. Definitions.—In these Statutes, unless the context otherwise requires.—
    - (a) "Act" means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973
       amended re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Reenactment Amendment) Act, 1974;
    - (b) "New scale of pay" means the scale of pay admissible to a teacher in accordance with the G.O. No. Shi. X (ii) 9045/XV-14 (7)-73, dated December 28, 1974, as amended from time to time and "old scale of pay" means the scale of pay admissible to a teacher before the enforcement of the new scale of pay.
    - (c) "University" means the University of Allahabad, Lucknow, Agra, Gorakhpur, Kanpur, Meerut, Kumaun, Garhwal, <sup>2</sup>[Avadh, Rohilkhand or Bundelkhand], the Kashi Vidyapith or the Sampurnanad Sanskrit Vishwavidyalaya;
    - (d) other words and expressions used in the Act and not defined in these Statutes shall have the meanings assigned to them in the Act.
- 3. Age of superannuation of teachers.—(1) Subject to the provisions of Statutes 4, 5, 6 and 7, the age of superannuation of a teacher governed by the new scale of pay shall be sixty years.
- (2) The age of superannuation of teachers not governed by the new scales of pay shall, subject to Statute 7, be sixty years.
- (3) No extension in service beyond the age of superannuation shall be granted to any teacher after the date of commencement of these Statutes:

<sup>3</sup>[Provided that if the date of superannuation of a teacher does not fall on June 30, the teacher shall continue in service till the end of the academic

Shiksha Anubhag 10, Noti No. 4546/XV-10-75, dated July 25, 1975. Published in U.P. Gazette. Extra., dated 25th July, 1975.

Subs. by Noti. No. 1791/XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).

Ins. by Noti. No. 1791 / XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).

# उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम ( अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अध्यापकों की अर्द्रता ). 1975:

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनयिभितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का द० प्र० अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) की धारा 50 की उपधारा (1) हारा प्रदत्त शब्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने हताहाबाद, लाकत, आगरा, गौरखपुर, कानपुर, मेरद, कुमायूँ, गढ्वाल, अवध और रोहिस खण्ड के विश्वविद्यालयों काशी विधापीठ और सम्प्रणीनद संख्यत विश्वविद्यालय के प्रयम परिनियमों को नियनवाद बनाने में संतीय का अनुभव किया है—

## प्रथम परिनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों को उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्मापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अईता), 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।
  - (2) वे 1 अगस्त, 1975 को प्रभावी होंगे।
  - परिभाषाएँ—इन परिनियमों, जब दक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—
    - (क) ''अधिनियम'' उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1973 से अभिन्नेत है;
    - (स्व) "नया वेतनमान" समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के शासनादेश संख्या सी॰ X(ii)-9045/XV-14 (7)-73 के अनुसार अध्यापक को ब्राह्म वेतनमान से अभिप्रेत हैं और "पुराना वेतनमान" नये वेतनमान के लागू होने के पूर्व अध्यापक के लिए प्राह्म वेतनमान से अभिप्रेत है;
      - (ग) "विश्वविद्यालय" इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कुमार्य, गढ़वाल 2[अषध, रोहिल खण्ड अथवा बुन्देलखण्ड] काशो विद्यापीठ अथवा सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है:
      - (घ) अधिनियम में प्रयुक्त अन्य पदावली एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन परिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वहां अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है।
- अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु—(1) धारा 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के अध्यक्षीन नये वितनमान द्वारा शासित अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।
- (2) नये वेतनमानों द्वारा शासित न किये जाने वाले अध्यापकों की अधिवर्षिता को आयु परिनियम 7 के अध्यक्षीन, साठ वर्ष होगी।
- (3) अधिवर्षिता को आयु के पश्चात् सेवा में कोई भी बिस्तार किसी भी अध्यापक को इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात प्रदान नहीं किया जायेगा :

<sup>3</sup>[ परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक को अधिवर्षिता की तारीख 30 जून को नहीं पड़ती है तो अध्यापक शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् अगली 30 जुन तक सेवा में बना रहेगा और उसे उसकी

दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० ५० मण्ड असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।

<sup>2.</sup> दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं॰ 1791/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी) ।

<sup>.</sup> दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10 77 हारा अन्त:स्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभायी)।

session i.e. June 30 following and he will be treated as on re-employment from the date immediately following the date of his superannuation till June 30 followine.1

- 4. Superannuation and scales of pay of teachers of Allahabad University serving from before the commencement of these Statutes.—(1) This Statute shall apply to the teachers of the University of Allahabad.
  - (2) Every teacher of the University-
    - (a) who has crossed his 60th birthday before the date of commencement of these Statutes shall retire at the age of 62 years, and such teacher shall not be entitled to avail the new scale of pay;
    - (b) who has not crossed his 60th birthday before the date of commencement of these Statutes, shall opt whether he shall retires.
      - (i) at the age of 60 years and shall avail the new scale of pay; or
      - (ii) at the age of 62 years and shall continue to avail the old scale of pay.
- (3) The option under sub-clause (b) of clause (2) shall be exercised in Form 1 annexed to these Statutes and shall be submitted to the Finance Officer within a period of one month from the date of commencement of these Statutes or before his 60th birthday, whichever is earlier. The option once exercised shall be final.
- (4) Where a teacher fails to exercise the option in accordance with subclause (b) of clause (2), he shall be deemed to have opted for the new scale of pay and shall retire at the age of 60 years.
- 5. Superannuation of teachers of other Universities serving on extension from before the commencement of these Statutes.—(1) This Statute shall apply to the teachers of Universities other than the University of Allahabad.
- (2) Every teacher of the University who, on the date of commencement of these Statutes, was serving on extension, beyond the age of superannuation specified in Statute 3, and such extension was granted before the date of such commencement, shall retire on the expiry of the period of extension in accordance with the provisions of the Statutes and Ordinances then in force, but he shall not be entitled to avail the new scale of pay.
- 6. Superannuation of the teachers of colleges.—The provisions of Statute 5 shall mutatis mutandis apply to the teachers of—
  - (a) every college affiliated to or associated with any University (other than the Sampurnanand Sanskrit Vishwayidvalaya);
  - (b) every medical college, agricultural college, engineering college or veterinary science college which is a constituent college maintained by any such University.
- 7. Date of birth for purposes of superannuation.—(1) For determining the age of superannuation or retirement of a teacher in accordance with these Statutes, the date of birth of the teacher as mentioned in the High School certificate or that of any other examination recognised as equivalent thereto, shall be conclusive.

125

अधिवर्षिता की तारीख के तत्काल पश्चात् तारीख से अगली 30 जून तक युनर्नियोजन पर होना माना कथेगा।]

- 4. इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पहले से सेवारत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों को अधिवर्षिता और वेतनमान—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए जान होगा।
  - (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक—

इंड<del>ती 4-71</del>

- (क) जिसते इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व अपना 60वां जन्म दिवस पूर्ण किया है, 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा, और ऐसा अध्यापक नये वेतनमान के लाभ की उठाने का इकदार नहीं होगा:
- (ख) जिसने इन परिनियमों के प्रांप होने की तारीख के पूर्व अपने 60वें जन्म दिवस को पूरा नहीं किया है, इस बात का चुनाव करेगा कि वह निम्न में से किस पर सेबानिवृत्त होगा—
  - (i) 60 वर्ष की आय पर तथा नये घेतनमान का लाभ उठायेगा, अथवा
  - (ii) 62 वर्ष की आय पर तथा पुराने वेतनमान के लाभ को उठाता रहेगा।
- (3) खण्ड 2 के वपखण्ड (ख) के अधीन विकल्प का प्रयोग इन परिनियमों से संलग्न प्ररूप 1 में किया जायेगा और उसे इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर या उसके ठ०वें जन्म दिवस के पूर्व, जो भी पहले हो, वित अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। एक बार विकल्प का प्रयोग किये जाने पर वह अस्तिम हो जायेगा।
- (4) जहाँ अध्यापक खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने में विफल हो जाता है तो उसका नये वेतनमान को चुनना समझा वायेगा और वह 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।
- 5. इन परिमियमों के प्रारंभ होने के पूर्व विस्तार पर कार्यरत अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए सम् होगा।
- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक, जो इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीखा पर परिनियम 3 में बिनिर्दिष्ट अधिवर्षिता को आयु के पश्चात् विस्तार पर सेनारत था, और ऐसा विस्तार उस भारंभ होने की तारीख के पूर्व प्रदान किया गया था, उस समय प्रवृत्ति परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार रिस्तार की अवधि के समाप्त होने पर सेवानिवृद होगा लेकिन वह नये वेतनमान के लाभ को उठाने का सकदार नहीं होगा।
- महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—परिनियम 5 के प्रावधान निम्न के अध्यापकों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागु होंगे—
  - (क) किसी भी विश्वविद्यालय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर) से सम्बद्ध पत्थेक महाविद्यालयः
  - (ख) प्रत्येक मेडिकल कालेज, कृषि महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा पश् चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जो ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालय है।
- 7. अधिवर्षिता के प्रयोजनों के लिए जन्मितिख (1) इन परिनियमों के अनुसार किसी अध्यापक की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की आयु का अवधारण करने के लिए, हाईस्कूल अधवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित अध्यापक की जन्मितिथि निर्णायक होगी!

- (2) The date of retirement shall be the date immediately preceding the 60th or 62nd birthday of a teacher according as his age of superannuation is 60 or 62 years.
- 18. Qualifications for Lecturers in the University .- (1) In the case of a University, the following shall be the minimum qualifications for the post of Lecturer in the Faculties of Arts, Commerce, Science and Social Sciences, namely-
  - (a) a Doctorate in the subject of study concerned or a published work of a high standard in that subject; and
  - (b) consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic careers of a candidate). with first class or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) master's degree in the subject concerned or equivalent degree of a foreign university in such
- (2) Where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced either by his thesis or by his published work, is of a very high standard, it may relax any of the qualifications specified in sub-clause (b) of clause (1).
- (3) If a candidate possessing the qualification specified in sub-clause (a) of clause (1) is not available or is not considered suitable, a person possessing a consistently good academic record (due weightage being given to M. Phil. or equivalent degree or research work of quality) may be appointed on the condition that he will attain the said qualification (namely, Doctorate or published work is aforesaid) within five years from the date of his appointment:

Provided that where the teacher so appointed fails to attain the prescribed qualification within the said period of five years, he shall not be entitled to yearly increments after such period, until he attains such qualifications.

<sup>2</sup>[(4) in the case of the Faculty of Law, the minimum qualification for the post of a Lecturer in the University shall be a degree of Master of Laws.

- 3(9, (1) No teacher appointed before the commencement of these statutes shall be deemed to be qualified for appointment to the post of Reader or Professor if he does not posses the qualifications prescribed in Statute 8, provided that where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced by his thesis or by his published work, is of a very high standard, it may relax any of the qualifications specified in subclause (b) of clause (1) of Statute 8.
- (2) In addition, a candidate for appointment to the post of Reader or Professor shall fulfil any other qualifications laid down in the Ordinances of the University concerned.

Statutes 8, 9 and 10 subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).

Subs. by Noti. No. 1791 / XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).

Statutes 8, 9 and 10 subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).

- (2) सेवानिवृत्ति की तारीख अध्यापक के 60वें अधवा 62वें जन्म दिवस के ठीक पूर्व की तिथि होगी श्वोंकि अधिवर्षिता की उसकी आयु 60 या 62 वर्ष है।
- शिक्वविद्यालय में प्रवक्ताओं की अहैताएँ—<sup>1</sup>[(1) विश्वविद्यालय की दशा में, कला, वाणिच्य, विज्ञान और स्थमाजिक विज्ञान संकायों में प्रवक्ता के पद के लिए निम्नालिखित न्यूनतम आहैताएँ होंगी, अर्थात—
  - (क) सम्बन्धित अध्ययन के विषय में डाक्टरेट अथवा उस विषय में उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य;
     और
  - (ख) लगातार अच्छा शैक्षणिक अधिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अध्यर्थों के सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अधिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोशर को उमाधि अध्या उस विषय में यिदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अधिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 परिवाद से अधिक) ।
- (2) जहाँ चयन समिति की यह राय हो कि अप्यर्थी का अनुसंधान कार्य, बैसा कि उसकी या तो चिसिस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा, साधियत है, अत्यन्त उच्च स्तर का है, तो वहाँ खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिद्धि अईताओं में से किसी में छूट प्रदान कर सकेगी।
- (3) यदि खण्ड १ के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हता को रखने वाला अध्यर्थी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निरत्तर अच्छा शैक्षणिक अभिलेख रखने वाले व्यक्ति को (एम० फिला अथवा उसके समकक्ष उमाधि अथवा गुणवतायुक्त अनुसंधान कार्य को महत्व दिया जायेगा) इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकेगा कि वह अपनी नियुक्ति को तारीख से पाँच वर्ष के भीतर ऐसी आहता (अर्थात् अक्टरेट अथवा यथा प्रवित्तित्वत प्रकाशित कार्य) को प्राप्त कर सेगा:

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर निर्धारित आईता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो नहाँ वह उस अवधि के परचात् वार्षिक वृद्धियों का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उन अईताओं को प्राप्त नहीं कर लेता है।

- (4) <sup>2</sup>[विधि संकाय को दशा में विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद के लिए न्यून्तम अर्हता विधि में म्नातकोत्तर की उपाधि होगी।]
- 9. <sup>3</sup>[(1) इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का रीडर अथवा प्रोफेसर के पद हेतु नियुक्ति के लिए आईत होना नहीं समझा जायेगा बकतें उसके पास परिनियम 8 में नियारित अईताएँ न हों, परन्तु यह कि जहीं चयन समिति की यह राय हो कि अभ्यर्थी की अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसकी थिसिंस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा साध्यित है, अययन उच्च स्तर का है. तो वह परिनियम 8 के खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिग्ट आईताओं में से किसी में खूट दे सकेगा।

(2) इसके अतिरिक्त, रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर निवृक्ति के लिए अध्यर्थी सम्बन्धित विज्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्दिष्ट किसी अन्य अर्हता को पूरा करेगा।

दिलांक 20 अक्टूबर, 1975 की अशिवसुकता (र्बल 7251/XV-10-75-60 (115)-73 हारा परिनिषण 8, 9 तथा 10 को प्रतिस्थापित किया गया (20 अक्टूबर, 1975 से प्रणावी) ।

दिशंक 15 अप्रैस, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 हुमा प्रतिस्थापित (15 अप्रैस, 1977 से प्रथावी)।

दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की उत्पिस्तुमना मंद् 7251/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा चरिनियम 8, 9 कमा 10 को प्रकाशिका किया गया (20 अक्टबर, 1975 से प्रभावी)।

<sup>1</sup>[10. Qualifications for lecturers in affiliated and associated Colleges.—(1) In the case of a college affiliated to or associated with any University other than the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, the following shall be the minimum qualifications for the post of Lecturer in the Faculties of Arts. Commerce, Science and Social Science, namely—

- (a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic carrier of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree in the subject concerned or equivalent degree of a foreign University in such subject, and
- (b) M. Phil. degree or a recognised degree beyond the Master's level or published work indicating the capacity of a candidate for independent research work.

(2) If a candidate possessing the qualification specified in sub-clause (b) of clause (1) is not available or is not considered suitable, the management of a college may, on the recommendation of the Selection Committee, appoint a candidate possessing consistently good academic record on the condition that he will have to attain the qualification referred to in that sub-clause within a period of five years from the date of his appointment:

Provided that where the teacher so appointed fails to attain such qualification within the said period of five years, he shall not be entitled to yearly increments after such period, until he attains such qualification.]

<sup>2</sup>[(3) If a candidate holds a doctorate degree in the subject concerned, the Selection Committee may relax the requirement relating to more than 54 per cent marks in the Master's Degree.

(4) In the case of any college affiliated to the University, the minimum qualifications for the post of a Lecturer in the Faculty of Law shall be a degree in Master of Laws.]

<sup>3</sup>[10-A. In the case of any college affiliated to the University the following shall be minimum qualifications for the post of Principal for a—

- (1) Degree College:
  - (a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic career of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree, or an equivalent degree of a foreign University in one of the subjects taught in the college; and
  - (b) a doctorate degree in one of the subjects taught in the college, with 10 years' experience of teaching degree classes;

Provided that if a candidate possesses 15 years or more experience of teaching degree classes or 10 years or more experience of teaching postgraduate

Subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).

Ins. by Noti. No. 1791 / XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).

Ins. by Noti. No. 1890/XV-10-77-60 (36)-76, dated 20 April, 1977.

1[10. सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की अईताएँ—(1) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी महाविद्यालय से सष्टयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय की दशा भें कला, वाणिण्य, विद्यान तथा सामाजिक विद्यान के संकायों में प्रवक्ता के पद हेतु निम्नलिखित न्युनतम अर्हताएँ होगी, अर्थात्

- (क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है अध्यर्थों की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आंकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उस विषय में विदेशी विश्वविद्यालय को समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणो या उच्च द्वितीय श्रेणों के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिस्तर से अधिक): और
- (ख) एम॰ फिल को उपाधि अथवा स्वतन्त्र अनुसंधान कार्य के लिए अध्ययों की क्षमता को यताते हुए स्नातकोत्तर स्तर के पश्चात् की मान्यता प्राप्त उपाधि।
- (2) यदि खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में बिनिर्दिष्ट अहंता को रखते हुए अध्ययी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं माना जाता है तो महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति को सिफारिश पर लगातार अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को रखने बाले अध्यर्थी को इस आधार पर नियुक्त करेगा कि उसे अपनी नियुक्ति को तारीख से पाँच वर्ष को अवधि के भीतर उस उपनियम में निर्दिष्ट अर्हता को प्राप्त करना होगा:

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर उस अर्हता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो वह उस अवधि के प्रश्चात, जब तक वह उस अर्हता को प्राप्त नहीं कर लेता है, वार्षिक बृद्धियों का हकदार नहीं होगा।

- <sup>2</sup>[(3) यदि कोई अध्यर्धा सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि को धारित करता है तो चयन समिति स्नातकोत्तर उपाधि में 54 प्रतिशत से अधिक के अंकों से सम्बन्धित शर्त में खट प्रदान कर सकेगी।
- (4) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय को दशा में, विधि संकाय में प्रवक्ता के पद के लिए न्युनतम अर्डता विधि में स्नातकोत्तर को उपाधि होगी।]
- 10.-क. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में निप्न हेतु प्रधानाचार्य के पद के लिए निप्नलिखित न्यूनतम अईतार्पें होंगी—

## (1) डिग्री कालेज:

- (क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिग्राय यह है कि अभ्यर्थी की सम्मूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलारों का सम्मूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पद्माये जाने वाले विवयों में से एक में हनातकोत्तर की उपाधि अधवा निदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिग्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा
  - (ख) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि, उपाधि को कक्षाओं
     में अध्यापक का इस वर्ष का अनुभव :

-भरन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी 15 वर्ष या उससे अधिक डिग्री उपाधि को कक्षाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव रखता है अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन या 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखता

वितांक 20 अक्टूबर, 1975 को अधिसूचन संख्या 72\$/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा प्रतिस्थापित (20 अक्टूबर, 1975 से प्रथावी)।

<sup>2.</sup> दिनोंक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1791/XV-10-77 द्वारा अन्ताः स्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।

classes or if he is or has been a confirmed Principal of four years or more standing of any Degree College, the Selection Committee may relax the requirement of doctorate degree

- (2) Post-Graduate College :
  - (a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic career of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree, equivalent degree of a foreign University, in one of the subjects taught in the college; and
  - (b) a doctorate degree in one of the subjects taught in the college with 7 years' experience of teaching postgraduate classes or 5 years' experience of Principalship of a degree college :

Provided that if a candidate possesses 10 years' experience of teaching posteraduate classes or 20 years or more experience of teaching degree classes or 7 years' experience of Principalship of a Degree College or if he is or has been a confirmed Principal of five years or more standing of any Postgraduate College. the Selection Committee may relax the requirement of doctorate degree.

10-B. When the office of Principal of an affiliated college falls vacant, the Management may appoint any teacher to officiate as Principal for a period of three months or until the appointment of a regular Principal, whichever is earlier. If on or before the expiry of the period of three months, any regular Principal is not appointed or such a Principal does not assume office, the seniormost teacher, in the college shall officiate as Principal of such college until a regular Principal is appointed.

11. Overriding effect of these Statutes.-The provisions of these Statutes shall have effect notwithstanding anything contained in any contract to the contrary, and all Statutes and Ordinances in force on the date immediately before the commencement of these Statutes, in so for as they are inconsistent with these Statutes, shall, with effect from such commencement, stand

repealed.

#### FORM I

|    | [See Statute 4 (2)]                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | FORM OF OPTION FOR THE TEACHERS OF UNIVERSITY OF ALLAHABAD          |
|    | I, Professor or Reader                                              |
| OF | Lecturer in the Department of                                       |
| of | Allahabad University hereby declare that I opt to:                  |
|    | (i) at the age of sixty years and shall avail the new scale of pay. |

(ii) at the age of sixty-two years and shall avail the old scale of pay. I

| , | understand that this option shall be fin- |       |
|---|-------------------------------------------|-------|
|   | Signa                                     | ature |
|   | Date                                      |       |

अईता 10-ख—11] उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्यापकों....अईता), 1975 128

है अथवा यदि वह किसी महाविद्यालय में चार वर्ष या उससे अधिक की प्रास्थिति में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

#### ( 2 ) स्नातकोत्तर महाविद्यालय :

- (क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थों की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलतों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने चाले विषयों में से एक में मातकोत्तर को उगाधि अथवा विदेशी विकलियालय की समकक्ष उपाधि प्रथम लेखी या उच्च दितीय लेखी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ मिराकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा
- (ख) किसी टिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 7 वर्ष के अनुभव अथवा प्रथमनाचार्य के पद के 5 वर्ष के अनुभव के साथ महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विवयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि :

परन्तु यह कि खंदि कोई अध्यर्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 10 वर्ष का अनुभव अथवा उपापि को नक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 20 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव अथवा डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य के पद के 7 वर्ष का अनुभव को रखता है अथवा वह किसी भी स्नातकोत्तर महानिधालय में 5 वर्ष या उससे अधिक की ग्रास्थित में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्स्टेट की उपाधि की नार्ने ये दर प्रदान कर सकेगी।

1[ 10.-ख. जब किसी सम्बद्ध महाविधालय के प्रधानावार्य को पर रिक्त होता है तो प्रबन्धतन्त्र तोन माह की अवधि के लिए अववा नियमित प्रधानावार्य को नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, किसी भी अध्यायक को स्थानापन प्रधानावार्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा। यदि तीन माह की अवधि के समाप्त होने पत्र को अपना उसके पूर्व किसी नियमित प्रधानावार्य को नियुक्ति कहा की जाती है अथवा ऐसे प्रधानावार्य पद को प्रष्टा नहीं करता है तो महाविद्यालय का चरिष्ठतम अध्यायक, नियमित प्रधानावार्य को नियुक्ति होने तक उस महाविद्यालय के प्रधानावार्य के रूप में स्थानापन रूप में कार्य करेगा।

11. इन परिनियमों का अध्यातिही ग्रभाव—इन परिनियमों के प्रावधानों का संविदा में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिकृत बात के होते हुए प्रभाव होगा और इन परिनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तारीख पर प्रवृत्त सभी परिनियम एवं अध्यादेश, अहाँ तक वे इन परिनियमों से असंगत है, उस प्रारंभ होने के समय से विरक्षित हो जायेंगे।

# प्ररूप १

[ देखें परिनियम 4 (2)]

सात वर्ष की आय पर और नये वेतनमान के लाभ को पाप्त कहेंगा।

#### 37976

 बासठ वर्ष की आयु पर और पुराने वेतनमान के लाभ को प्राप्त करूँगा मैं यह समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम तथा अप्रतिहरणीय होगा।

| हस्ताक्षर |
|-----------|
| दिनांक    |

दिनांक 10 बाउँल, 1977 की अधिसुष-॥ संख्या 1890/XV-10-77-60 (36)-76 द्वारा अन्तःस्थापित।

# THE UTTAR PRADESH ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT. 2006<sup>1</sup>

(U. P. Act No. 23 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen and for matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:

Prefatory Note—Statement of Objects and Reasons.—The State Government have been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institution including private educational institutions, whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) or Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen. It was, therefore, decided to make a law to provide for the reservation in admission to the said educational institutions in favour of the said persons.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Admission to Educational Institution (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

 Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

- Applicability.—This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including Private Educational Institutions, whether aided or unaided by the State, other than the Minority Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.
  - 3. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

Received the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P. Gazette, Extra., Part 1, Section (ka), dated 8th September, 2006.

# उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था में प्रवेश ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ) अधिनियम, 2006।

(2006 का ढ० प्र० अधिनियम संख्या 23) (उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

पास्त के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शीक्षिक संस्थाओं को झेड़कर राज्य द्वारा, चाड़े सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुस्तिवत जातियाँ, अनुच्चित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण हेतु और उससे संबद्ध अयवा उससे आनुचंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनवाष्ट ।

भारत गुणराज्य के सत्तानवे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्मों एवं कारणों का कश्चन—राज्य सरकार को संविधान के तिरावर्षे संशोधन द्वारा इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पर्सव्यक्त शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा, चाहे सहायता प्राप्त हो या अलहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों को बना सकेगो । अतः उक्त च्यक्तियों के पक्ष में उक्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण के लिए प्रावधान करने हेतु विशिध को विरचना करने का निर्णय शिवा गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहाँ चल रहा था और तत्काल विधायो कार्रवाई पूर्वीस्लिखित विनिश्चय का पालन करने के लिए आवश्यक थी, इसलिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2) को राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वील्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है।

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्ध—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसृक्ति जातियों, अनुस्चित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा।
  - (2) इसका 10 जुलाई, 2006 से प्रभाव में आना समझा जाएगा।
- 2. प्रयोज्यता—यह अधिनयम भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा चाई सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सिंहत शैक्षिक संस्थाओं में लेने चाले सभी प्रवेशों के लिए लागू होगा।
  - 3. परिभाषाएँ इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

दिवांक 25 जुलाई, 1975 के द० प्र० गण्ड असाधारण में प्रध्याशिश दिशंक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।

- (a) "academic year in relation to an admission" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year within which the process of admission is initiated;
- (b) "aided institution" means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in-aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;
- (c) "general candidate" means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;
- (d) "head of the institution" means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;
- (e) "educational institution" means-
  - (i) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.
  - (ii) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.
- (f) "Other Backward Classes or citizens" means the Other Backward Classes or citizens specified in the Schedule-I to the Ultar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;
- (g) "Private Institution" means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;
- (h) "Professional Course" means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;
  - "Reserved Seat" means a seat reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens;
  - "Sanctioned Intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;
  - "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;

- (क) "प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ग" का अभिप्राय बारह माह की ऐसी अवधि से अभिप्रेत हैं जो कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस पर प्रारम्भ क्षेती है जिसके भीतर प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाता है:
  - (ख) "सहायवा प्राप्त संस्या" अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर ऐसी निजी संस्था से अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार से या सहायवा अनुदान अथवा वित्तीय सहायता को संबितरित करते हुए राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णत: या ऑशिक रूप से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है;
  - (ग) "सामान्य अध्यर्थी" किसी अनारक्षित सीट पर मैरिट के आधार पर चयन किए गए अध्यर्थी से अभिप्रेत है;
  - (घ) "संस्था का प्रधान" संस्था को घलाने वाली सोसाइटो के अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव से अभित्रेत है और उसमें संस्था का निदेशक, प्रधानाचार्य या कोई प्रशासनिक प्रधान सम्मिलत है:
  - (ड) "शैक्षिक संस्था" निम्न से अभिप्रेत है-
    - (1) राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित किसी सक्ष्म वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त और राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्थाप प्रदान करते हुए अथवा शिक्षा प्रदान करते हुए स्थापित के स्थाप अधिनिया । 1955 को धारा 3 के अधीच विश्वविद्यालय होना समझे गए विश्वविद्यालय की संख्या करते हुए स्थापित स
    - (ii) उपाधि, दिष्लोमा या प्रमाण-पत्र, निस भी नाम से आना जाए, प्रदान करते हुए सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाद्यक्रमों को प्रदान करते हुए चाहे जिस भी नाम से जाना जाए महाविद्यालय या विधालय संस्था।
  - (च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग" उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित णातियों, अनुसूचित जनवातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनयम, 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्देष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से अभिग्रेत है:
  - (छ) "निजी संस्था" ऐसी शैक्षिक संस्था से अधिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या किसी लोक निकाय इसर स्थापित या अनरकित न किया जाता हो:
  - (জ) "ত্যাবার্লাধিক पाट्यक्रम" उपाधि, তিৎলাদা अथवा प्रमाण-पत्र, चाह जिस भी नाम से जाना जाए के प्रदान करते हुए सक्ष्म वैधानिक निकाय द्वारा व्यावसायिक पाट्यक्रम के रूप में अधिस्थित अध्ययन के पाट्यक्रम से अभिग्रेत है;
  - (इ) "अरिक्षत सीट" नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरिक्षत सीट से अधिप्रेत हैं:
  - (व) "स्वीकृत ग्राह्मता" राज्य सरकार द्वारा किसी संस्था में अध्यवन के प्रत्येक पाद्यक्रम में विद्याधियों को प्रवेश देने के लिए अधिस्षित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों को कुल संख्या से अधिग्रेत है एवं उसकी विवश करती है;
  - (ट) "राज्य विश्वविद्यालय" राज्य विधानमण्डल के अधिनियम हारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

- "Unaided Institution" means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;
- (m) "Unreserved Seat" means a seat other than reserved seats.
- 4. Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—(1) In admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unsided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, in the academic year—
  - (a) in the case of Scheduled Castes twenty one per cent
  - (b) in the case of Scheduled Tribes two per cent
  - (c) in the case of Other Backward twenty-seven per cent Classes of citizen
- (2) In respect of any academic year if any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.
- (3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.
- (4) Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats revered under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.
- (5) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate, and if he wants to remain as a general candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).
- Responsibility and powers for compliance of the Act.—The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.
- 6. Penalty and withdrawal of affiliation.—(1) Any Head of the Institution any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under Section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupces or with both.
- (2) No Court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

- (3) "असहायता ग्राप्त संस्था" ऐसी निजी शैक्षिक संस्था से आधिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है:
- (ह) "अनारिश्वत सीट" आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीट से अभिप्रेत है।

4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण — (1) धारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर, बाढ़े जन्म द्वारा प्राप्त भी पान दो या असहायता प्राप्त, निजी शैक्षिक संस्थाओं सिंहत शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में, न्यो कृत प्राद्धाता के पानिलिखित प्रतिशत में प्रवेश के प्रक्रम पर आरक्षण होगा जिसके लिए शैक्षिक वर्ष में नागिक के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के पश में प्रवेश किया जाता जाहिए—

(क) अनुसूचित जातियों की दशह में इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों को दशा में दो प्रतिशत (ग) नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों को दशा में सत्ताहम प्रतिशत

(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में, चिर उपधात (1) के अधीन व्यक्तियों की किसो भी कोटि के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति भरे जाने के लिए रोच रह जाती है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए उस कोटि के व्यक्तियों में से एक अन्य विशेष प्रवेश अधियान चलाया जाएगा।

- (3) यदि उपधारा (2) नें निर्दिष्ट विशेष प्रधेश अभियान में, अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अध्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस रिक्ति का अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।
- (4) जहां उपयुक्त अध्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, उपघारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट, उपघारा (2) या उपघारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी भरे जाने के लिए शेष रह जाती हैं, तो उस रिक्ति को मेरिट के आधार पर अन्य किसी उपयुक्त अध्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।
- (5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थी के रूप में मेरिट के आधार पर चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है, तो उसे उपधारा (1) के अधीन उस कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों से समायोजित नहीं किया जाएगा।
- 5. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरहायित्व और शक्तियां—राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश के माध्यम से संस्था के प्रथान अथवा संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व साँच सकेगा।
- 6. शास्ति और सम्बद्धता को वापस लेना—(1) संस्था का कोई प्रधान या संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा 5 के अधीन दावित्व सौंपा गया है, इच्छायुक्त ढंग से इस अधिनियम के उद्देश्य का अतिलंघन करने या उसे विफल बनाने के लिए आशियत रीति से कार्य करता है, तो वह कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
- (2) कोई भी न्यायालय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधोन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall mutatis mutandis apply.

(4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the

affiliation of (sic for) recognition of such institution.

7. Power to call for record.—If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in subsection (1) of Section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.

8. Admission committee.—The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen in the Admission Committee to such extent and in such manner as may be prescribed.

9. Caste certificate.-For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.

10. Removal of difficulties .- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

11. Protection of action taken in good faith .- No suit, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

12. Power to make rules.-The State Government may, by notification, makes rules for carrying out the purpose of this Act.

13. Laying of Order etc.-Every order made under Section 5 and Section 9 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

14. Repeal and saving .- (1) The Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

- (3) उपचारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का महानागरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रवास श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हारा संश्चिप्ततः विचारण किया जाएगा और रण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की चारा 262 की उपधारा (1), वारा 262, चारा 264 एवं चारा 265 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित सागू होंगे।
- (4) जहां राज्य सरकार अथवा उसके द्वारों प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था के इस अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनायो गयी नियमावली के किसी भी प्रायधान या किए गए आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह समुचित वैधानिक निकाय से उस संस्था की सम्बद्धता अथवा मानदा को वापस लेने को सिफारिश कर सकेगा।
- 7. अभिलेख को मंगाने की शकित—पदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बागी गयी नियमानली के प्रावचारों के अपना सरकार के आदेशों के अनुपासन के कारण प्रीतकृत वंच से प्रधानित हुआ है, तो वह सम्बन्धित संस्था से उन अधिलेखों को मंगा सकेगा और ऐसी कार्रवाई कर सम्बन्धित कर अपना कि का अधीन का आवश्यक समावे।
- 8. प्रवेश सिमिति राज्य सरकार, आदेश के माध्यम से, प्रवेश सिमिति में नागरिकों के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े थग को ऐसी सीमा तक एक और ऐसी रीति से जिसे विक्रित किया जा सकेगा, प्रतिनिधित्य प्रदान करने के लिए अधिकारियों के मनोनयन का प्रावधान कर सकेगी।
- 9. जाति प्रमाण-पत्र—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसृचित किया जा सकेगा जाति प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और ऐसे प्रकार वारा आधिमा के प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और ऐसे प्रकार में जाती किया जायेगा जिसका राज्य सरकार आदेश से प्राथधन कर सकेगी।
- 10. कठिनाइयों का अपसारण—चिर इस ऑधिनयम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कठिनाई उराज डोती है तो उच्च सरकार, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस ऑधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है जिनका उसे उस कठिनाई का अपसारण करने के लिए आवश्यक तथा समीजीन होना प्रकट होता हो।
- 11. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में ऐसी किसी भी बात के लिए, जिसे सद्भाव में किया गया है अथवा किया जाना आशियत हैं, राज्य सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य कोई भी कार्यवाही दाखिल नहीं की जायेगी।
- निवमों को बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।
- 13. आदेश का प्रस्तुत किया जाना आदि— घारा 5 और धारा 9 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा संभव शीध राज्य विधानमण्डल के होनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया आएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार हारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- 14. निरस्त और व्यावृत्ति—उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित वातियों, अनुसूचित वनवातियों और अन्य पिछद्दे वर्गों का आस्वाण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का 36 प्र० अध्यादेश संख्या 2) को एतद्वतप निर्यस्त किया जाता है।
- (2) उस निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियय के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों इस अधिनियम के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

## THE UTTAR PRADESH PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 20061

(Act No. 24 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private professional educational institutions and the matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Fity-seventh Year of the Republic of India as follows:

Prefatory Note-Statement of Objects and Reasons .- The State Government has been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen. Besides, the Ministry of Human Resources, Government of India had suggested that the legislation should also be made for the regulation of admission and fixation of fee in such educational institutions. In the light of the suggestions given by the Ministry of Human Resources, Government of India it has been decided to make law to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private educational institutions and the matter connected therewith and incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. i of 2006) was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

#### CHAPTER I PRFLIMINARY

1. Short title and commencement,-(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act. 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

2. Applicability.-This Act shall be applicable to the private aided or unaided professional educational institutions, excluding minority institutions.

3. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "aided institution" means a private professional educational institution, other than a minority institution receiving recurring financial grant-in-aid or assistance in whole or in part from the State Government or from any body, under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;

Received the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P. Gazette, Extra., Part-1, Section (Ka), dated 8th September, 2006.

# उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था ( प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण ) अधिनियम, 2006।

(2006 का अधिनियम संख्या 24)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और शुल्क के स्थिरीकरण और उनसे सम्बद्ध तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में द्वारा निम्नालिखित रूप भें यह अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्यों एवं कारणों का कथण—राज्य सरकार को संविधान के तिरानवें संगोधन द्वारा निजी शैक्षिक संस्थाओं, 'बाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो-सहित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड 1 में निर्देष्ट अत्पसंख्यक शैक्षित संस्थाओं को छोद्रकर अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रथेश के सम्बन्ध में नागितकों के अनुसृजित जातियों, अनुसृचित बनजाितयों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष प्रावधानों को करने के तिए सक्तक किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि विधान की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के पक्ष में प्रयेश के विनियमन तथा शुक्त के स्थितिकरण के तिए भी बनाया जाना चाहिए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के प्रकाश में, निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रयेश के विनियमन तथा शुक्क के स्थितेकरण और उससे सम्बद्ध एवं उससे आनुषंगिक मायले का प्रावधान करने के लिए विधि की रचना करने का निर्णय लिया

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल विधायी कार्यवाहो पूर्वोस्लिखित विनिश्चय के अनुमालन के लिए आवस्यक थी, इसलिए उचर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरोकरण), अध्यादेश, 2006 (2006 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1) राज्यपाल महोदय द्वारा 10 जुलाई, 2006 को प्राख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वोस्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए सम्मिलत किया गया है।

### अध्याय १

# प्रारम्भिक

- संक्षिप्त माम और प्रारम्थ—(1) यह अधिनयम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थितिकरण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा!
  - (2) उसका 10 जुलाई, 2006 को प्रभावी होना समझा जाएगा।
- प्रयोज्यता—यह अधिनियम अरुपसंख्यक संस्थाओं को छोड़का निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षक संस्थाओं के लिए प्रयोज्य होगी।
  - 3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यका अपेक्षित न हो.—
    - (क) "सहायता प्राप्त संस्था" का अभिप्राय राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियंत्रण किसी निकाय से पूर्णत: या आंशिक रूप से आवर्ती विसीय सहायता अनुदान या सहायता प्राप्त करती है जो सहायता अनुदान या विद्यीय सहायता का संवितरण करता है:

বিশক 25 লুনাই, 1975 के তি য়০ ফলত জলাফালে বাঁ प্रकाशित হিলাক 25 লুনাই, 1975 কী অভিমূখনা রাত 4S46/XV-10-75 शिक्षा অনুদান 10 1

- (b) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under Section 4;
- (c) "Common Entrance Test" means an Entrance Test, conducted by the State Government or an Agency authorized by it for admission to a Professional Course, run by a professional educational institution:
- (d) "Fee" means all fees including tution fee and development charges;
- "general category" means and implies seats from out of the sanctioned intake of professional educational institution, not being seats in the management category;
- "management category" shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake allotted by the State Government to the management of the institutions;
- (g) "minority" means a minority defined under clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (Act No. 2 of 2005);
- (h) "minority institution" means an institution, established and administered by a minority and notified as such by the State Government:
- (i) "private professional educational institution" means a professional educational institution not established or maintained by the Central Government, the State Government or any public body;
- "professional course" means a course of study notified as a professional course by the State Government;
- (k) "professional educational institution" means a College or a School or an Institution by whatever name called, imparting professional education.—
  - affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or constitutent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956.
  - approved or recognized by the Competent Statutory Body established by State Government, regulating professional education.
- "sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in a professional institution;
- (m) "senior administrative officer" means an Officer of the Indian Administrative Service or Provincial Civil Service of Uttar Pradesh:
- (n) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;
- (o) "unaided institution" means a private professional educational institution, not being an aided institution;

- (ख) "समिति"का अभिक्राब घारा 4 के अधीन गठित प्रवेश एवं स्वतन्त्र विनियमनकारी समिति से है:
- (ग) "सामान्य प्रवेश परीक्षा"का अभिप्राय ऐसी प्रवेश परीक्षा से है जिसे राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा ऐसे व्यावसायिक पार्ट्यक्रम में प्रवेश देने के लिए किया जाता है जिसे व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है;
- (भ) "शुल्क" का अभिप्राय ट्यूकन फ्री और विकास प्रभारों सहित सभी शल्कों से है:
- (क) "समान्य कोटि"का अभिप्राय और विवक्षा व्यावसायिक शैक्षिक संस्था की स्वाकृति भर्ती में से सीटों से है न कि प्रबन्ध तन्य में सीटों से:
- (चं) "प्रवन्धतन्त्र कोटि" का अभिप्राय एवं विवक्षा संस्थाओं के प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंदित स्वीकृति भर्ती में से सीटों से अभिग्रेत है;
- (७) "अल्पसंब्यक" का अभिप्राय अल्पसंब्यक शैक्षिक संस्था राष्ट्रीय आयोग अभिनियम, 2004 (2005 का अधिनियम संख्या 2) को थारा 2 के खण्ड च के अधीन परिभावित अल्पसंब्यक से हैं।
- (भ) "अल्पसंख्यक संस्था" का अधिप्राय ऐसी संस्था से हैं जिसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित किया जाता है और जिसे इस रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसुचित किया गया हो;
- (भ्र) "निजी व्यावसायिक मैक्षिक संस्था"का अभिप्राय ऐसी व्यावसायिक शिक्षा संस्था से हैं जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लीक निकाब द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित न किया गया हो;
- (अ) "क्यावसायिक पाद्यक्रम" का अभिप्राय ऐसे अध्ययन पाद्यक्रम से है जिसे राज्य सरकार हारा व्यावसायिक पाद्यक्रम के रूप में अधिस्थित किया गया हो;
- (ट) ''व्यावसायिक शैधिक संस्था''का अभिप्राय महाविद्यालय या विद्यालय या किसी संस्था, चाहे जिस भौ नाम से पुकारी जाये, से अभिप्रेत हैं जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं—
  - (i) राज्य विधान मण्डल के अधिनयम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1966 को धारा 3 के अधीन परिभावित विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए संघटक इकाई सिंहत राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध:
  - (ii) व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थापित सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त है:
- (उ) "स्वीकृत ग्राह्मता" से अभिप्राय और विवक्षा बिद्यार्थियों के व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाद्यक्रम में प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार हारा अधिस्यित प्राधिकारी हारा स्वीकृति सीटों की संख्या से है;
- (क) "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का अधिप्राय धारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी से है:
- (ड) "राज्य विश्वविद्यालय" राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रशासित या निगमित विश्वविद्यालय से है:
- (ण) "असहायता प्राप्त संस्था" ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है:

(p) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.

# CHAPTER II

- 4. Composition, disqualification and functions.—(1) There shall be a Committee for admission and fee regulation to be constituted in such manner as may be prescribed. The Committee shall be presided over by a person who is or who has been a Senior Administrative Officer of the State or Vice-Chancellor of a Central University or a State University or a deemed to be University; who shall be called the Chairman of the Committee and shall include two other Members having experience in matters of finance or administration.
- (2) The State Government shall appoint the Chairman and the Members of the Committee mentioned in sub-section (1).
- (3) The term of the Chairman and every Member of the Committee shall be three years from the date of its notification; and, in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder of the term.
- (4) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.
- (5) No person who is associated with a private aided or unaided institution shall be eligible for being a Member of the Committee.
- (6) The Chairman or any Member of the Committee shall be removed, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is unbecoming of Chairman or Member of the Committee:

Provided that, no such Chairman or any Member, shall be removed by the State Government, without giving him an opportunity of being heard.

- (7) The Committee may frame its own procedure in such manner as may be prescribed.
- (8) The Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed to be University or a private University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee as prescribed under Section 10 of this Act that may be fixed by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the State Government.
- (9) The State Government or the Committee may, if satisfied that a professional educational institution has violated any provisions of this Act or is charging more fee, than as determined under Section 10 of this Act then it will recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

### CHAPTER III

### ADMISSION

 Eligibility.—The eligibility for admission to a private aided or unaided professional educational institution shall be such as may be notified by the State Government.

''*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग''* का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (<del>a</del>) 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

### अध्याय २

## समिति

- संरचना, अन्द्रतां और कार्य—(1) प्रवेश तथा शुल्क विनियमन के लिए ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाये, समिति का गठन किया जायेगा। उस समिति को अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी को राज्य का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है अथवा जो इस प्रकार रह चुका है अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या ऐसा विश्वविद्यालय जिसका इस प्रकार होना समझा जाता है, के उपकुलपति द्वारा की आयेगी जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जायेगा और जिसमें बित अथवा प्रशासन के मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे।
  - (2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
- (3) सिमिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी अधिसचना की तारीख से तीन वर्ष होगा और किसी भी कारण से इसके पूर्व उत्कार होने वाली किसी भी रिक्ति की दशा में राज्य सरकार शेष अवधि के लिए उस रिक्ति को भरेगी।
- (4) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी भी रिक्ति या समिति के गठन में किसी दोष के कारण अवैध होना नहीं समझी जायेगी।
- (5) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त संस्था से संयुक्त है, समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (6) समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उस दशीं में अपसारित किया जायेगा जब वह किसी ऐसे कत्य को सम्पादित करता है जो राज्य सरकार की आप में, समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए अशोधनीय है :

परना यह कि ऐसे किसी भी अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उसे सने जाने का अवसर प्रदान किये बिना अपसारित नहीं किया जायेगा।

- (7) समिति अपनी निजी प्रक्रिया को ऐसी रीति से तैयार कर सकेगी जिसे विहित किया जाये।
- (8) समिति निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त ज्यावसायिक शैक्षिक संस्था या समझे गये विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह निर्धारित तारीख तक ऐसी सूचना की प्रदान कर सकेगी जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यदा निर्धारित शल्क का अवधारण करने के लिए समिति को समर्थ जनाते हुए आवश्यक हो सकेगी जिसे प्रत्येक व्यावसायिक पाइयक्रम के सम्बन्ध में संस्था दारा नियत किया जा सकेगा और इस प्रकार अवधारित शस्क राज्य सरकार द्वारा यथा अभिसचित ऐसी अवधि के लिए वैध होगा।
- (9) राज्य सरकार अथवा समिति, यदि यह समाधान हो जाये कि व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंबन किया गया है अथवा उससे अधिक शुल्क ले रहा है जिसका इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अवधारण किया जा चुका है तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथजा मान्यता को वापस लेने के लिए समिवत वैधानिक निकाय से सिफारिज करेगी।

# अध्याय ३

#### प्रवेश

 पात्रता—निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसचित किया जा सकेगा।

- 6. Allocation of seats.—(1) The State Government may, by notified order, reserve seats out of sanctioned intake, in an unaided professional educational private institution, other than minority institution, under management catégory.
- (2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, there shall be no reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the seats reserved for management category.
- 7. Manner of admission.—An unaided professional educational institution.—
  - (a) shall make admission to a seat under the general category, on the basis of the Common Entrance Test, in such manner as may be prescribed by the State Government.
  - (b) may make admission to a seat reserved under management category, in such manner, as may be prescribed by the State Government, through a notified order.
- Common entrance test.—In aided professional educational institution, admission to sanctioned intake shall be on the basis of the Common Entrance Test in such manner as may be prescribed.
- Admission.—(1) Every admission to an aided or unaided educational
  institution, shall be made in accordance with the provisions of this Act or the
  rules made thereunder and every admission made in contravention thereof
  shall be yold.
- (2) The State Governmennt or the Committee if satisfied that an aided or unaided professional educational institution has taken admission in violation of any provision of this Act or the rules or an order of the State Government issued in this behalf, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

## CHAPTER IV

## FIXATION OF FEE

- 10. Factors.—(1) The Committee shall determine, the fee to be charged by a private aided or unaided professional educational institution having regard to—
  - (i) the nature of the professional course;
  - (ii) the available infrastructure;
  - (iii) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution;
  - (iv) the expenditure on administration and maintenance;
  - (v) the expenditure on teaching and non-teaching employees of the institution;
  - (vi) any other relevant factor.
- (2) The Committee, shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee:

Provided that no such fee, as may be fixed by the Committee, shall amount to profiteering or commercialization of education.

- 6. सीटों का आबंटन—(1) राज्य सरकार, अधिसृचित आदेश से प्रवन्धतन्त्र की कोटि के अन्तर्गत अत्यसंख्यक संस्था को छोड़कर अन्य असहायता प्राप्त ज्यावसाधिक शैक्षिक निजी संस्था में स्वीकृत ग्राह्मता में से सीटों का आसम्प कर सकेगी।
- (2) तत्समय प्रवृत अन्य किसी विधि में अन्तिविष्ट प्रतिकृत किसी भी बात के होते हुए कि प्रथम्ध तन्त्र की कोटि के लिए आरक्षित सीटों में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।
  - 7. प्रवेश की रीति-असहायता प्राप्त व्यावसायिक रीक्षिक संस्था-
    - (क) सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर सामान्य कोटि के अधीन किसी सीट में ऐसी रोति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विद्वित किया जाये:
    - (ख) प्रजन्मतन्त्र को कोटि के अधीन आरक्षित सीट के लिए ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसचित्र आदेश के माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा।
- सामान्य प्रवेश परीक्षा सहावता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में स्वीकृत सहायता में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीवि से होगा जिसे विहित किया जाये।
- प्रवेश—(1) सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त नेशिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावाली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और उसके अतिलंधन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शृत्व होगा।
- (2) राज्य सरकार अथवा समिति यदि समाधान हो जाये की लहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त क्यायसायिक सैक्षिक संस्था में इस अधिनियम अथवा नियमावती के किसी भी प्रावधान का अथवा इस निमित्त जारी राज्य सरकार के आदेश का उल्लंधन करते हुए प्रवेश लिया है, तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथवा उसकी मान्यता के थायस लिए जाने के लिए समुचित वैधानिक निकाय से सिफारिश कर सकेंगी।

### अध्याय 4

### शत्क का स्थिरीकरण

 घटक—(1) समिति निम्न को ध्यान में रखते हुए निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा लिये जाने वाले गुरूक का अवधारण करेगी—

- (i) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;
- (ii) उपलब्ध मूलभूत ढांचा:
- (iii) व्यावसायिक संस्था की प्रगति और विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त अतिरेक;
- (iv) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यव;
- (v) संस्था के अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों पर व्यय;
- (vi) अन्य कोई सुसंगत घटक।
- (2) समिति संस्था को किसी शुल्क को नियत करने के पुर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी शुल्क, जिसे समिति द्वारा नियत किया जा सकेगा, शिक्षा के लाभकरण या काणिज्य करण को कोटि में नहीं आयेगा।

#### CHAPTER V MISCELLANEOUS

- 11. Appeals.—The State Government shall appoint an Appellate Authority, headed by a peson who has been a Judge of the High Court, before which a person or professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days, from the date of receiv of such an order.
- 12. Act to have overrding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.
- Power to make rules.—The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- 14. Power to make regulations.—(1) The State Government or any authority authorized by the State Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, sch regulations may provide for all or any of the following matters, namely—
  - (a) the constitution and working and, terms and conditions of the Committee;
  - (b) the manner or criterion of determination of fee to be charged by a Private Professional Educational Institution from the students;
  - (c) the fees to be charged by the Private Professional Educational Institution from the students.
- 15. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.
- (2) Every order made under this section shall, as soon as may after it is made, be laid before each House of Legislature.
- 16. Protection of action taken in good faith.—No suit prosecution of other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the Appellate Authority, or Chairman and Members of the Committee for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.
- Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 1 of 2006) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### अध्याय 5

#### पक्तीर्धा

- 11. अपीलें राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अपील प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाचीय रह चुका है, जिसके समक्ष समिति के आदेश से झुब्ध व्यक्ति या व्यायसायिक संख्या प्रेसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील द्याखिल कर सकेगा।
- 12. अधिनियम का अब्बारोही प्रभाव होगा—इस अधिनियम के प्रावधान, तस्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि में अथवा इस अधिनियम को छोड़कर अन्य किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट, उससे असँगत किसी भी बात के होते हुए प्रभाव रखेंगे।
- 13. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को विरचना कर सकेगी।
- 14. बिनियमों को बनाने की शब्दित—(1) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्राधिकारी, अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली से सुसंगत विनियमों की बिरचना कर सकेगी।
- (2) विशेष कर और शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नितिखित मामलों में से सभी के लिए या उनमें से किसी एक के लिए प्रावधान किये जा सकेंगे, अर्थाल-
  - (क) समिति के गठन तथा कार्य प्रणाली और निवन्धन एवं शर्ते;
  - (ख) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क के अवधारण की रीति अथवा मापदण्ड;
  - (ग) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क।
- 15. कठिनाईयों का अपसारण करने की शक्ति—(1) यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावों बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश के माध्यम, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिनका उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अधवा समीचीन होना प्रकट होता हो।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, जैसे हो उसे किया जाता है, विश्वान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- 16. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—ऐसी किसी भी बात के लिए जिसे सद्भाव में किया जाता है अथवा इस अधिनथम के अधीन किया जाना आश्रायत है, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी अधिकार अथवा अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के विरुद्ध कोई भी बाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की कार्येगी।
- 17. निरसन एवं व्यावृत्ति—(1) उत्तर प्रदेश निर्वा व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का बिनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अध्यादेश, 2006 (वर्ष 2006 का उ॰ प्र॰ अध्यादेश संख्या 1) को एतद्क्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) उपधार (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन को गयी किसी भी बात अक्षवा की गयी किसी भी कार्रवाई की, उस निरसन के बावजूद, इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के प्रावधान सभी तात्विक समर्थों पर प्रवृत्त रहे हों।